# सा हि त्यि कों से

विनो वा

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राजधाट, काशी प्रकाशक : अ० वा० सहस्रवृद्धे, मत्री, अधिक भारत सर्व-सेवा-संघ, वर्षा (म० प्र०)

दूसरी बार : १०,००० कुल छपी प्रतियाँ २०,००० मार्चे, १९५६ मूल्य आठ आना

मुद्रकः : पं ० पृथ्वीनाय भागेव, भागेव भूषण प्रेस, यनारम

# हिन्दी साहित्यिकों की अपील

आचार्य सन्त थी विनोवा मावे ने जो सर्वोदय-यात्रा आरम्भ की है, वह उसी अहिंसक प्रान्ति का स्वाभाविक प्रसार है, जिसवा सूत्रपात गांधीजी ने वियाया, तया जिनके द्वारा हमारा देश राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्त वरने में सफल हुआ । किन्तु नृतन समाज की रचना किस प्रकार से हो, यह समस्या देश के सामने अब भी अपना समाधान खोज रही है। समता और सामाजिक न्याय, इस भावी समाज के लक्ष्य है, किन्तु इस लक्ष्य भी प्राप्ति के लिए यदि हम हिसक साधनों या आश्रप लेते हैं, तो हमारी वह अहिंमक परम्परा विनष्ट हो जायगी जो हमें गाथीजी से मिली है तथा जो भारत की मनातन मस्कृति का सार है। इसके विपरीत, यदि हम अपना मार्ग निश्चित रूप से निर्धारित गरके उस पर अविलम्ब ही उत्साह से चलना आरम्भ नहीं करते हैं, तो हम अपनी निष्त्रियता और असाव-धानता के फलस्वरूप हिंसा के आवतों में भी ग्रस्त हो जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में विनोबाजी ने जो प्रयास आरम्भ किया है, उसे हम आशा और उत्साह से देखते है तथा हमें लगता है कि यही वह मार्ग है, जिसे हमे तुरन्त अपना लेना चाहिए, जिसमें से आवश्यकतानुसार हमें नये-नये मार्ग मिलते जायेंगे।

अत्तएव हमारी प्रार्थना है कि देश की जनता विनोवानों के महान प्रयास मे हार्दिक और संत्रिय सहयोग प्रदान करे, जिससे अहिंसक कान्ति की सभी मजिले हम शान्तिपूर्वक तय कर सकें, तया जिस प्रकार हमने अहिसक उपायो के हारा अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त व रके सम्यता के सामने एक नया आदर्श रखा है, उसी प्रकार समत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित नये समाज की रचना करके हम विश्व को यह भी बतला सकते हैं कि जिस समत्य की स्थापना के लिए रक्तपात की प्रशिया आवश्यक समझी जाती है, उसकी उपलब्धि हम शान्ति, प्रेम और वहिंसा से भी कर सकते हैं और यही मार्ग अधिक मानवीय और श्रेष्ठ हैं।

विशेषत अपने पत्रकार बन्युओं से हमारी प्रार्थना है कि वे लेखों, सवादों और टिप्पणियो आदि के द्वारा देश में वह वातावरण उत्पन्न करने में सहायक हो, तो इस अहिंसक क्रान्ति की प्रगति और सकळता के छिए आवश्यक है।

#### विनीत

मैथिलीशरण गप्त महादेवी वर्मा रामधारी सिंह "दिनकर" राय कृष्णदास

सियारामशरण गुप्त वृन्दावनलाल वर्मा गगात्रसाद वाण्डेय बाबा राघवदास

# अनुक्रम

| १ वागीस्वर वाग्दान दे                       |     |
|---------------------------------------------|-----|
| २ साहित्यिक का उक्षण प्रेमभरा दिल           |     |
| ३ साहित्यिय देवींच                          |     |
| ४ साहित्यिक का मूल गुण सचाई                 |     |
| ५ साहित्यिक ईश्वर से भी ऊँचा                |     |
| ६ 'क्वि कान्तदर्शी"                         |     |
| ७ सर्वीत्तम साहित्य                         |     |
| ८ साहित्यिको के पोषण का प्रन्न              |     |
| ९ दाय बाङमय और विदन्ध बाडमय                 |     |
| १० सन्ना माहित्य-रस                         |     |
| ११ रसानुभूति और आनन्दानुभृति                |     |
| १२ महाराप्ट्रकी आत्मा                       |     |
| १३ प्रश्नोत्तर                              |     |
| (१) साहित्य में शृगार की मर्यादा            | ९८  |
| (२) भूदान और साहित्यकार                     | ९९  |
| (३) गाहित्यमेबी महिलाएँ और सेवा-कार्य       | ९९  |
| (४) साहित्य के जरिये जीविकोपार्जन           | १०० |
| (५) दक्षिय ती एव भाषा सीखिये                | १०१ |
| (६) भूषि-क्रान्ति की मृति                   | 303 |
| (७) 'दान' स <sup>-</sup> द वयो <sup>?</sup> | १०३ |
|                                             |     |

# सा हि त्यि कों से

# वागीश्वर वाग्दान दें

: ?:

आप सन लोग साहित्यिकों के तौर पर यहाँ आये हैं। यद्यपि मुझे साहित्य से प्रेम हैं, तथापि मेरी गिनती साहित्यिकों में नहीं। किन्तु साहित्य का जो अर्थ में समक्षा हुँ, वह आपको चता देता हूँ।

'साहित्य' शब्द ही यह बतलाता है कि वह निरपेक्ष नहीं है। यह किसीके सिहत जानेवाली चीज है। साहित्य तो जीवनिग्रा के प्रकाश-नार्थ होता है। जीवनिग्रा और साहित्य, दोनों एकरूप होने चाहिए। वाणी और अर्थ की उपमा कालिदास ने पार्वती और परमेश्वर से दी है। अर्थ याने जीवन और वाणी याने साहित्य। ये दोनों एक-नूसरे के विना रह नहीं सकते। वाणी के कारण जीवन की प्रमा फैलती है। उनका संबंध स्यं और किरण जैसा है। दोनों अभित्न हैं, फिर भी प्रचारक का काम किरण ही करती है। साहित्य जीवन की प्रभा के रूप में प्रकट होता है।

राष्ट्र के साथ-साथ साहित्य भी उन्नति या अवनित करता है। उसी प्रकार साहित्य जीवन को भी उन्नत या अवनित कर सकता है। जीवन और साहित्य को उन्नत करनेवाले दो प्रकार के उदाहरण हम लोगों ने देखें हैं। पहले प्रकार का उदाहरण गांधीजी का है। गांधीजी नैसे कोई साहित्यिक नहीं माने जाते थे, किर भी उनके प्रभाव के कारण हिन्दुस्तान की हर भाषा का साहित्य उन्नत हुआ है।

दूसरे प्रकार का उदाहरण हैं, रबीन्द्रनाथ ठाकुर का । उनकी सद्धा-वना और विश्वजृत्ति के कारण समाज ऊँचा चढ़ा है । कवि वय महात्मा होते हैं, तव उनका असर जीवन पर पहता है ।

#### साहित्य और सत्य एकत्र

कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ साहित्य और सत्य, दोनों एकन्न दील पढ़ते हैं, जैसे महर्षि व्यास । वे शब्द-निप्पात भी थे, व्यवहारवेचा भी थे, कर्मयोगी भी थे और समाज पर जब कभी आपित्त आ जाती थी, तो वहाँ भी उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार के दूसरे भी कुछ उदाहरण मिल सकते हैं। शंकराजार्य वैसे ही थे। उन्होंने कई प्रकार के प्रन्थ व्यि । उनमें से कुछ तत्त्वजान के हैं, कुछ आम जनता के लिए हैं तथा कुछ मिल-पूर्ण हैं। शंकर एक महान कर्मयोगी भी थे।

#### राम और वाल्मीकि

लेकिन एक ही व्यक्ति में दोनों गुण एकत्र हों, यह एक विजेप ईश्व-रीय प्रसाद है। आम तौर पर एक ही गुणवाले लोग अधिक होते हैं। ये यदि एक-दूसरे के पोषक हों, तो वह बहुत बड़ी वात होगी। वाल्मीिक ने रामायण लिखी। रामचन्द्र न होते, तो वाल्मीिक न होते और वाल्मीिक न होते, तो रामचन्द्र न होते।

#### पावन शब्द

आपसे में आजा यह करता हूँ कि आप ऐसे शब्द-प्रयोग की जिये कि जो पावन हों, मंगल हों, जानितरायी हों, जिनसे समाज को तुष्टि और पुष्टि भी मिल्ले । आप सोचेंगे, तो आपके च्यान में यह बीज आ जायगी कि जो आदमी तपस्वी नहीं है, जिनतम्त्रील नहीं है, उसके हृदय में महान, शब्द एफ़्रित ही नहीं होते । ऋषि मले ही बड़ा कमयोगी न हो, तथापि यि यह जीवन-निष्ठ होगा, तो उसके शब्द मेंगण देंगे । कभी-कभी सामान्य लोगों को भी महान् शब्द एफ़्रित हैं, लेकिन वे उनके हृदय में दिकते नहीं। पर ऋषियों के मुख से श्रेरित शब्दों की गंगीचरी होती हैं । उससे गंगा वनती है । सामान्य लोगों का छोटा-सा अस्ता मात्र रह जाता है ।

## विविधता रहे, भेद मिटें

हम तो यह चाहते है कि सारा समाज सोंहार्द से भरा हो। मेरा काम तो उसमें निमित्तमात्र है। समाज में तरह-तरह के मेद है। लेकिन लोगों में अगर सोंहार्द होगा, तो उससे विविधता में भी एक सुरीला सगीत पैदा होगा। में मेदों के विरुद्ध तो प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन विविधता को मिटाना नहीं चाहता। विविधता अगर मिट जायगी, तो जीवन ही नीरस वन जायगा। मैं 'वर्ग विरोध', 'सर्घप' आदि शब्दों से सुछ अलग तरह के शब्द निकाल रहा हूँ। परमेश्वर ने जो पचमहासूत, पचल्त वनाये है, उन्हें मैं एक समझता हूँ। उनमें मुझे कोई वर्ग नहीं दीखता।

#### भृदान की महिमा

मुझे सोहार्द की खोज में 'मृदान' राज्य हाथ लगा है और वह अच्छा चल रहा है। अभी एक भाई ने कहा कि 'मृदान' से टरएक के दिल में सहानुभृति पेदा होती है। परमेश्वर की कृपा से मुझे शब्द ही ऐसा मिल गया कि जो बहुतों को समान भृमिका पर लग्न सका है। उससे शान्तिवादी और कान्तिवादी, दोनों प्रकार के लोग इकट्ठे हो रहे है। जहाँ काली जमुना और शुम्न गया एकत्र होती है, वहीं प्रयाग का सगम होता है। म्दान-यज्ञ भी प्रयाग के समान सगमात्मक कार्यक्रम बन रहा है। उसमें प्राचीन और अर्थाचीन सम्यता का भी सगम है।

में आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे इस काम में मदर दीजिये। आपमें से किमीके पास अगर थोडी भी जमीन हो, तो उसमें से छुठ हिम्मा मुझे दीजिये। में तो लेने को निक्ला हूँ। यह सारा नया सिल्न मिला है। आज जब कि हम आम तौर पर लेने की बात मुनते हैं, ऐसे यक्त में देने की बात सना रहा हूँ।

#### वाग्दान दीजिये

मेने 'विदर्भ साहित्य-सम्मेरन' को सटेमा दिया था कि आप मुझे 'वाग्दान' दीजिये। वहीं मॉग मैं आपसे कर रहा हूँ। राष्ट्रकृषि मैथिकी रारणजी ने भुदान के वारे में अक्तिशाळी उच्दों का प्रयोग किया है। मेरी इस अपील के कारण और भी कई सहृदय कवियों को स्यूर्ति मिली है।

एक किन जब कहता है—''भूमि दान-प्रच हम सकल वनावेंगें', तम इसका असर खोगो पर बहुत ही गहरा पटता है। छोग जब यह गाते है, तम स्पष्ट पता चलता है कि अम नवीन युग का उदय हो रहा है।

#### जगानेवाले शब्द

कुछ रोग सुर्योदय के कारण जागते हैं। बुछ होग चिहियों के गाने से जागते हैं। उसी प्रकार रोगा को जगान की द्यक्ति वाणी में, साहित्य म, सारस्वत में हैं। उस शक्ति का उपयोग में आपसे इस काम के रिए चाहता हूँ।

#### में कमजोर यौजार ह

मैंने यह काम नगतापूर्वक शुरू किया है। में यह नहा मानता कि इस काम के लिए मुझसे अधिक शिक्तशारी वाहन दुनिया में नहा है। लेक्नि ईथर की योजना छुठ ऐसी विचित्र और नालकीय है कि उसने हण्णावतार में गोपाल से काम लिया, रामावतार में वानरों से काम लिया। उसी प्रकार यह मुझ जेसे तुच्छ लेगों से काम ले रहा है। यही गुझे शब्द शक्ति आदि देगा। मुझे इस बात का बनुत भान है कि में इस काम के लिए वड़ा कमनोर औजार हाँ।

#### निरहंकार बनने की कोशिश

में यह नहीं मानता कि में अपनी योग्यता वहल सकूँगा। गधा अगर घोड़ा बनना चाहे, तो भी बह बोड़ा बन नहीं सकता। लेकिन एक बात में जानता हूँ कि अगर हम अहंकार छोड़ दें, तो हमारी नाचीज वस्तु भी शिक्तशाली बन जायगी। अगर हम अहंकारशृत्य-बाँस की पोली नली की तरह—कन गये, तो परमेश्वर हमें लेगा और हमारी मुरली बनाकर उसे बजायेगा। यदाप निरहंकार बनना भी आसान काम नहीं है, तथापि शिक्तशाली बनने की अपेक्षा बह कम मुश्किल है। इसलिए मैंने तय किया है कि अहंकार को छोड़कर सबको परमेश्वर समझकर उनसे माँगूँगा।

मैं वास्त्रीरों से वास्त्रान की माँग करता हूँ ।\* • •

<sup>\* &#</sup>x27;राष्ट्रकवि परिषद्' काशी के सदस्यों के निमित्त काशी-विद्यापीठ में तारीख ३१-५-'५२ को किया गया प्रवचन।

## साहित्यिक का लच्चण : श्रेमभरा दिल

चिंतन की एक शक्ति होती है, जो आत्मा की गहराई में जाकर विश्व की सुक्ष्मता में प्रवेश करके जीवन के सिद्धान्तों का शोध करती है। इस चिन्तन शक्ति के अमाव में समाज छूटा बन जायगा, प्रगति रक जायगी। भौतिक, वैज्ञानिक सशोधनों के लिए जिस प्रकार एकान्त चिंतन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक सशोधनों के लिए भी एकान्त-सेवन करना पडता है। ऐसे एकान्त से भी, जो ब्रह्मीय होते हैं, वें ससार को जीवन के तत्त्वज्ञान का चिंतनात्मक सार देते हैं, जिसमें जीवन की समस्याओं का इस्ट रहता है।

#### समाज-सेवक : राजपि

दूसरी शक्ति सेवा की होती है। ब्रह्मिथो द्वारा ब्राप्त चिंतन शक्ति के आधार पर समाज-सेवक लोक-सेवा में रत रहते हैं, जिन्हें 'राजिंप' कहते हैं। ऐसे सेना करनेवाले सेवक समाज में न रहें, तो समाज का न केवल एक अग क्षीण हो जायगा, अपितु सारा समाज शुष्क हो जायगा।

इस तरह की समाज सेवा करनेवाले विचारक समाज में आवाज गुण्ट फरते हैं। आन्दोलन की जरूरत हो, तो आन्दोलन खड़ा करते हैं। सगटन की जरूरत हो, तो सगटन बगाते हैं और अगर कभी लोगों की इच्छा से सचा ब्रहण करनी पड़े, तो बसा भी करते हें। सचा ब्रहण करनेवाले ये लोग केवल सवापरावण होते हैं। उनना कोई निजी ध्वार्थ नहा होता। इधर प्रवापिया से वे विचार लेते हैं, उधर समाज सेवा के क्षेत्र में उन पर अमल करते हैं। युरानी परिभाषा में उन्हें 'राजधिं' क्हते हैं। जानपूर्वक, लोकजन करते हुए लोक सेवा में लगे हुए ये राजिप भी समाज की एक चड़ी साचि है।

## निर्विकार, कुशल साहित्यिक : देवपि

तीसरी झिन्त साहित्य की है । जिन विचारों का ज्ञानियों को अनुभव होता है और जो आत्मा की गहराई में सिद्ध हो चुके होते है, उन विचारों को ऐसे चुने हुए शब्दों में वे जानी प्रकट करते हैं । लोक-वाणी में लोग उन्हें भ्रहण कर सकें, इसमें विचार को तो पहचानना पडता ही है, लेकिन उस विचार को वाणी का पहनाव पहनाना पडता है, वरना उचित शब्दो के अभाव में, प्रकाश के बजाय अप्रकाश भी हो सकता है। विचार तो अतर की गहराई में होता है। जब उसे प्रकट करने जाते है, तब किसी एक शब्द का सहारा लेना पडता है। तब कुछ न्यूनता रहने का भाव होता है। दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, तो कुछ अतिरिक्त भाव भी प्रफट हो सकता है। दोनो का प्रयोग करें, तो कोई विपरीत भाव भी प्रकट हो सकता है। इसलिए एक एक शब्द के बारे में विवेक रखना पडता है, ताकि न न्यून-भाव प्रकट हो, न अतिरिक्त भाव, न विपरीत भाव ! इन त्रिविध दोपों को टालकर विचार ठीक जैसे का तैसा प्रकट कर सकना चाहिए। यह तीसरी शक्ति ( जनता के हृदयों तक विचार पहुँचाने की कुगलता की शक्ति ) जिनमे होती है, उन्हें 'देवर्षि' कहते है ।

त्रक्षिपेंचों की मिसाल देनी हो, तो हम बिश्यस्याज्ञवल्क्य के नाम ले सफते हैं। देवर्षियों में नास्त प्रसिद्ध ही है। राजर्षियों में जनक महाराज उपसिद्ध है, जो निस्तर जन-सेवा में लगे रहते थे। यह जरूरी नहीं हैं कि ऐसे लोग राजा ही हो। वे लोगों की सेवा में लीन हैं, इतना फाफी हैं।

#### साहित्यकारों की साधना का पथ

इस तरह साहित्यनारों को लेक-हृदय के अनुनुरू परिपूर्ण शब्द प्रकट फरने की दुशलता साधनी चाहिए, अर्थात् मम्यक्, मधुर और दुशल, तीनों तरह की वाणी वोलना, जिसमें न्यून, अतिरिक्त और विपरीत भाव न हो, एक महान् साधना है, जो उसीको सधती है, जिसके अपना निज का कोई विकार न हो । जो निज का विकार रखता हो, वह इस तरह की सम्यक् वाणी नहीं पकट कर सकता । अर्मामीटर को खुद का बुखार नहा होता, इसल्प्ए वह दूसरों का बुखार नाप सकता है । जिसको खुद का बुखार होता, हरेति है, वह दूसरे का बुखार नहीं नाप सकता । इसी तरह जिसे एउ का कोई विकार न हो, वहीं दूसरों के लिए सम्यक् वाणी दे सकता है । जिसको खुद का

## तीन ऋषियों के तीन महान् लच्चण

नारद सबसे मिरुते थे। देव, दानव, मानव, सब होगों में हो आते थे। तो यह जो टिव्य-शक्ति वाक-पचार की है, वह उसीको सधती है, जिसके पास उत्तम भक्ति हो। जैसे, ब्रह्मार्थ का टक्षण चितन-शक्ति है, राजपिं का टक्षण उनकी निरत्कार सेवा-मावना है, वेसे टी देवपिं का टक्षण हे—सन्ते लिए प्रेम से भरा हुआ दिरु। सबके विचारो को परवर्ग के रिए ब्रह्म की तटस्थता, वाणी की निर्विकारता और अपने बारे में गिर्ट कारिता जरूरी है। जहाँ मृक्ष्म बुद्धि से मनन करके वाणी का उपयोग किया जाता है, वर्र से सत तरह की शीमा, ऐश्वर्य, वेमव, सीटर्य और आनन्द की श्वर्य होती है।

#### साहित्य की शक्ति का स्रोत

हिनु जिस देश में लोग असम्बद्ध वाणी प्रकट करते हैं, जो जी में आया दिस टार्स्स है, और चूँकि मंगावक बने हैं, इसलिए हिसी भी तर्र का क्या न हो, और प्रवाधक क्यंत्र है । साराध, किसी भी तर्र कार्यम भरने की जिसेवारी पूरी कर देना वर्षात समानते हैं, समय और स्थान की कोई भी पावंदी महन्मूस नहीं करते। जिस देश में इस तरह वाणी का दुरुपयोग होता है, उस देश में छक्ष्मी स्वप्नवत रहनेवाली है। अगर आपको मनन करने के लिए अवसर नहीं मिलता है, तो एक कालम कोरा रखा जा सकता है। यह तो मेंने सहज ही कहा। में जानता हूँ कि हिट्ट-स्तान के अखनारबाले छुल मिलाकर काफी विवेकी हैं। हिंदुस्तान की तालीम की सतह ध्यान में रखते हुए यही कहना होगा कि हमारे अखनारवाले काफी संयम रखते हैं। संयम तो हमारी संम्कृति में ही पड़ा है। रधुवंश में वताया है कि सत्ययुक्त और मननयुक्त वाणी, जो नित्य मधुर, लोक-मुख्य, लोक-माही हां, तो उससे एक बड़ी भारी शक्ति पकट हो सकती है।

हमारे यहां के साहित्य में जो सन्विचार जिस तरह प्रकट हुआ है, उस तरह गायद ही दूसरी जगह हुआ हो। इस देश में ब्रब्स-विचार का मनन हुआ, इस देश में जनक और अशोक जैसे महान् सेवक हुए, व्यास, ग्रालमीकि और शुक्र जैसे अद्वितीय किंव और विचारक निर्मित हुए और उनकी प्रंपरा यहां चली। उनका सदेश अनेक भाषाओं में प्रकट हुआ। एक बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने उन्होंने रखा।

#### साहित्यिकों से निवेदन

आज हमारे सामने जो समस्याएँ है, वे छोटी नहीं है, और हमारे देश को जो मीका मिख्य है, वह भी छोटा नहीं है। हमारे देश ने एफ दूसरे दंग से आजादी हासिरु की है, इसलिए सारी दुनिया का इस देश से एफ विशेष आशा है। उसका खबाठ रखकर अगर यहाँ के साहित्यिक चिंतन करेंगे, तो वे वहुत वड़ी सेब का सकेंगे। इस जमाने में भी हमारे देश ने अरविंद बोष जैसे अक्षिंद, रिव ठाकुर जैसे देविंद, और गांधीजी जैसे राजर्षि पेदा किये। ऐसे महान् आदर्श हमारे सामने उपस्थित हैं। उन हमारे साहित्यिक करेंगे, ऐसी में आशा करता हूँ । वहुत वड़ी शक्ति हमारे पास है, क्षेत्र भी उतना ही वड़ा है । हमारे अंदर आत्मा है, वाहर यह सारा विश्वरूप है । देहरी द्वार की तरह वाणी दोनों के बीच खड़ी है, उस पुरु की तरह, जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। इसिंहए अगर हम वाणी ठीक प्रकट करते हैं, तो उस वाणी से सारी दुनिया की सजाते हैं, सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, सारी दुनिया की सेवा करते

हैं । इसलिए हमें ऐसी ही शक्ति संग्रह करनी चाहिए । फाशी-विद्यापीठ

१३-७-१५२

# साहित्यिकः देवर्षि

मै अपने को साहित्यिक नहीं मानता। वेसे साहित्य के लिए मेरे भन में भेम हैं, और परमेश्वर ने मुझे हिन्दुस्तान की सब भाषाओं के और प्राचीन भाषाओं के साहित्य से परिचय प्राप्त करने का अवसर दिया है। मै यह तो नहीं कह सकता कि मैने गहराई से अध्ययन किया है, परन्तु आत्मसंतोष के लिए मैने अपना काम करते-करते कुळ अध्ययन किया है, क्योंकि मेरा जीवन कर्मन्त रहा है। वेदो से लेकर आज तक का जो विचार-प्रवाह है, उससे शब्द के सवाल से नहीं, विचारों के स्वयाल से मै परिचित हूँ। उस विचाराया में जो अच्छाइयाँ है, उनके प्रति मेरा प्रेम है। पश्चिम का साहित्य भी मैने देखा है।

#### दो प्रकार का साहित्य

में साहित्यिक नहीं हूँ। आपके सामने यह व्याख्यान भी कार्यवश दे रहा हूँ। यह व्याख्यान केवल अहेतुक नहीं है, उसके पीछे हेतु है। संभव है कि साहित्य हेतु-युक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भगवद्गीता ने दो प्रकार के साहित्य का जिक्र किया है। एक तो वह कि स्कृतिं हुई और उनके मुख से स्कृत हारा वेद प्रकट हुआ और दूसरा वह साहित्य, जो हेतु-युक्त होता है।

### साहित्यिक देवपिं हैं

मेरा दावा साहित्यिक होने का नहीं है, परन्तु में जो बोळता हूँ और करता हूँ, उसमें सदिच्छा और सद्भाव रहता है। इसलिए उसकी अच्छे माहित्य में गिनती हो सक्तती है। साहित्यिको से मेरा प्रेम रहा है और उनकी मुझ पर ऋषा भी रही है। मैं उनकी कद्र करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सामाजिक जीवन में उनका स्थान ॐचा है, इसिएए मैने साहित्यिको को 'देवपिं' कहा है ।

#### सहज प्रेरणा

साहित्य आत्महेतु के लिए होता है, पमिश्वर के लिए होता है और अहेतुक भी होता है। वुळ मिलाकर साहित्यिकों से वोले वगैर, लिखे वगैर रहा नहीं जाता। उन्हें सहज प्रेरणा होती है, अन्त स्फ्र्ति होती है, जैसे, गमा सहज बहती है, सर्ज सहज प्रकाश देता है। सर्ज को मान नहीं होता कि वह प्रकाश दे रहा है। उसी तस्ह देविष म्वामाविक रूप से बोलेंगे, रोवेंगे। हेतुप्वक बोलेंगे, तो भी गावेंगे। साहित्यिकों का स्थान बहुत ही ऊँचा है। 'भगवद्गीता' का मनल्य हे—भगवान् की गाई हुई चीज। इसलिए साहित्यिकों का जीवन में विशेष स्थान है।

#### अज्ञात देवपिं

इस जमाने में भी ऐसे देवपि हुए है। स्वीन्द्रनाथ ठाउर टेविप थे। जो वट टोते है, पित्रह होते है, वे ही अच्छे और उत्तम साहित्यिक होते है, ऐसी वात नहीं है। वे तो अच्छे है ही, परन्तु उनसे भी वहकर वे ही सकते है, तिन्हें टोग जानते नहीं। स्रज की सात प्रकार की किरणे हम जानते हैं। पर्रज की सात प्रकार की किरणे हम जानते हैं, परन्तु जो 'अल्ह्रावायोल्ट' और 'इम्फोर्ड'—जेमी क्रिरणें टीती हैं, उन्हें हम देख नहीं सनते, परन्तु उनका लाभ मित्ता है। इस तण्ड जा स्वर्ण फरूट होती है, उनसे भी वे क्रिरणें अधिक उपकारक होती हैं, जो प्रकट नहीं होती। इनलिए दुनिया को जिनकी पट्यान हुई हैं वे उतने महान ननीं हैं। क्रिरणें प्रकट होती हैं, जो पर्यान ननीं हुई। भगवान् युद्ध, ईमा आदि महान् ट्यक्तियों की गहिमा दुनिया गाती हैं। माचान् युद्ध, ईमा आदि महान् ट्यक्तियों की गहिमा दुनिया गाती हैं। वे महान् ये, इसमें कोई शक नहीं। परन्तु उनके भी कोई ग्रह थे,

जिनके नाम सिर्फ वे ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। इसिल्ए हम उनकी योम्यता नहीं नाप सकते, क्योंकि हम उनकी जानते नहीं। छेकिन वे हो गये। उनके संकल्प में ऐसी शक्ति थी कि उससे काम हो गये। कभी-कभी वे अञ्यक्त रूप से हमें पेरणा देते हैं, और हमको वेग मिछता हैं। किनसे वेग मिछता है, हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि वे अञ्यक रूप से काम करते हैं। दुनिया में वे ही अधिक महान् और उच कोटि के हैं।

#### विन्या ने पत्थर फोड़ा

मुझे वचपन का एक किस्सा याद आता है। हमारे घर में पत्थर फोड़ने का काम चल रहा था। मैं काम देखने जाता था। कमी-कभी मैं कहता था कि मैं भी फोड़ना चाहता हूँ । वे ठोग मुझे ऐसा पत्थर फोड़ने के लिए देते थे कि जो टूटने की तैयारी में होता था। मैं ज्योंही अपनी छोटी-सी हचोड़ी से उस पर आधात करता था, त्योंही वह टूट जाता था। तव सव लोग कहते थे, "विन्याने पत्थर फोड़ा ।" उसी तरह दुनिया में वे लोग होते हैं, जिनका नाम दुनिया जानती है, लेकिन जिनको दुनिया जानती नहीं, वे सृक्ष्म अवस्था में रहते है । चिन्तन-मनन करना और उसके अनुसार जीवन बनाना, यही उनका काम होता है । उनकी महत्ता को हम पहचानते नहीं, परन्तु वे विचार को उतनी दूर तक राते हैं कि जिसके आधार पर दुनिया में आगे कोई उस विचार को प्रसिद्ध करता है । शंकराचार्य का नाम दुनिया छेती है। दुनिया उनको वड़ा अद्वैतवादी मानती है, परन्तु अद्भैत में तो वे बच्चे थे। उनके पहले कितने महान् अद्देतवादी हुए थे, जिनका नाम नहीं हुआ । नाम शंकराचार्य का हुआ, क्योंकि वे अपनी छोटी-सी हथौड़ी से पत्थर फोड़नेवाले 'बिन्या' के जैसे थे।

#### वुनियाद के पत्थर

तुलसीटासजी ने रामायण में लक्ष्मण का वर्णन किया है— ''रघुपति कीरित विमल पताका, दह समान भवड जस जाका।''

रघुपति की जो विमल पताफा दीख रही है, उसके आधारम्बम्प रुक्मण थे। हम कहते है, "झडा ऊँचा रहे हमारा।" कोई यह नहा कहता, "डटा ऊँचा रहे हमारा।" परन्तु डडे के निना झडा ऊँचा नहीं रह सफता। नाम तो झडे का ही होता है, डडे का नहा। रूक्सण टडे के समान खडा था, कभी झुका नहा । तुल्सीदासजी ने उसके यश की महिमा पहचानी और प्रस्ट की । स्वय रुक्ष्मण ही कर्नुरु नहीं करेंगे कि वे राम<sup>नी</sup> से बढ़कर थे, छेकिन रामजी उन्हें वैसा मानते थे । रामजी स्क्र्मण से वहते हैं कि अगर तू न होता, तो मेरी क्या दशा होती ! जिस समय रुक्सण को वाण लगा, उस समय रामजी यह कहकर रोये कि अन मेरा क्या होगा ! सारी लील उन्हाकी थी। लक्ष्मण भी उनकी लीला का ही भाग था। इसलिए य तुलना यहाँ पर लागू नहा होती, परन्तु ऐमी मिसालें देखने को मिलती <sup>है ।</sup> वनियाद में कोई नहीं देखता । सन ऊपर वा मकान देखते है । परन्त वुनियाद के पथरों की अपनी महिमा होती है। फिर भी कोई यह न<sup>न</sup>। परता कि इस मरान की बुनियाद कितनी अच्छी है। हाँ, कोई महान पाँच मी मार पुराना हो, तो शायद रोग उसकी बुनियाद की ओर भ्यान देंगे । रेकिन आज तो उपर की चीनें ही देशी जाती है । निकि नाग तम जानने हैं, वे जुगनू है, वे जुगनू के जैसे होते है और निन ह नान तम नटा जानने हैं, ये ज्योति जैसे होते हैं । भैने स्वीन्द्रनाथ टाएँ वा नाम निया था। पम्नु कई मणन व्यक्ति केमे होगे, जो आर्थिक र गये।

#### भव्य कल्पना

'विणु-सहस्रताम' में भगवान् के सव नाम एकत्र करके एक भव्य कल्पना की सृष्टि हुई है। वह एक वड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उसमें भगवान् के लिए इस प्रकार के दो शब्द आये हैं—"शब्दातिगः शब्दसह।" अर्थात्—वह शब्द के उस पार होता है, परन्तु शब्द को सहन करता है। जिन्होंने स्क्ष्म विचार किया, उनका यह अनुभव हे कि वाणी में म मालूम क्या-क्या पकट होता है! कभी-कभी विपरीत भी प्रकट होता है। वाणी में सम्यक् प्रकट होना कठिन है। इसलिए उत्तम-से-उत्तम साहित्यिको की वाणी जो प्रकट हुई है, वह भगवान् ने सहन कर की है। उससे कोई वात प्रकट नहीं हुई। फिर भी कुछ प्रकट हुआ।

#### अन्तः प्रेरणा

कालिदास ने अज-विलाप का जो वर्णन किया, उसे सुनकर हृद्य गद्माद हो जाता है, लेकिन किसी माँ का लड़का मर जाता है, तो माँ ऐसी रोती है कि दूसरों को रूलती हैं। आखिर कालिदास ने क्या किया? इतना ही किया न कि शन्दों द्वारा शोक पकट किया? लेकिन अगर उस माँ से लिखने के लिए कहा जाय, तो भी उससे लिखा नहीं जायगा। वह माँ यदि कि हैं, उसके हाथ में हमने कल्म रख दी और उससे कहा कि कुल तो लिखी, अपना दुख नाहक न जाने दो, तो भी वह उस समय नहीं लिख पायेगी, बाद में चाहे लिख सके, जब वह उससे अलग हो जायगी। जिस भावना में हम होते हैं, उसको प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। जिनसे लिखे बगौर नहीं रहा जाता, वे ही साहित्यिक है।

#### रामनाम का रस

हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते कि आप भूदान के गीत गार्ये । आपको जो सूझेगा, वहीं आप गार्थेंगे । हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपके सामने जो कुछ हो रहा है, वह एक क्रान्ति का काम है। हम तो उसमें भगवान् का एक खेळ देख रहे है। उसमें ऐसे इक्ष्य दीखते है, जिससे हमको तो म्हर्ति होती है। इस विषय पर आज तक हमारे कई व्याख्यान हुए, परन्तु हमारा इसमें रस कम नहीं होता, जैसे रामनाम केने में कभी कम नहीं होता है, वेसा ही रमणीय और कमनीय यह विषय हमें मिळा है। भगवान् ने हमें जो वाक्शक्ति दी है, उसको त्समें परा अवकाश मिळता है। भगवान् ने किसी एक के हुड्य को ही यह धर्म डिया है, ऐसी वात नहीं है। दुनिया में कुछ समानधर्मा होते है और कुछ विशेष्ता में होती है। समानधर्मियों में, आपमें किसीको अगर सटज स्फर्ति हुई, तो आप इस विषय को छोडियं।

#### स्फृतिं का प्रश्न

वाप् ने रवीन्द्र से प्रार्थना की थी कि वे जिल्ल्यांवाला जाग के हत्याकाड़ पर कुछ हिसें । उन्होंने कहा, "सुझे अभी स्कृति नहीं हुई है।" ऐसा हो सकता है। उत्तम से-उत्तम स्कृति का विषय होने पर भी किसीका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि उसे वह छूता नहीं। इसलिए हम यह नहीं वन्ते कि आप साहित्यिकों का यह धमें है कि आप भदान पर लिसिये, परन्तु सइज न्कृति हो। जाय, तो यह एक हिसने लायक विषय है, इतना ही हम करना चाहते हैं।

युष्ठ रोग कहते हैं कि आपको तो उन्नइ-खानड जमीन ही मिरती है। तो में जवाब देता हूँ कि भगवात ने रुनिमणी को स्वीकार किया, इसमें भगनात को कोई विशेषता नहीं। उन्होंने कुञ्जा को म्लीकार किया, इसमें प्रेयन्त की कोई विशेषता नहीं। उन्होंने कुञ्जा को म्लीकार किया, इसीम उनकी विशेषता है। इसिए मुझे ज्वड-खानड जमीन मिरती है, तो में उने उन्नी वाजना। मेंने आक्षम में खेती का प्रयोग करते नमय अपने नाथियों में कहा था कि दुष्ठ तो स्वान जमीन केकर प्रयोग करते.

तभी ढेंग की सेना होगी। भूदान-यज में हम ढेंख रहे हैं कि लोग किस तरह अपने जिगर के टुकड़े देते हैं। कड़यो ने शर्मरी के बेर अर्पण किये हैं। मेरे लिए यह सारा विषय स्फूर्ति का हैं।

#### समानधर्मियों से प्रार्थना

आपमें से जो समानवमीं होगो, उनसे मैं कहूँगा कि आप इसका निरी क्षण कीजिये और शब्द में लाने का प्रयत्न करने की प्रेरणा हुई, तो कीजिये। अगर इसमे कोई मल दीख पड़े, तो इसे निर्मल बनाइये। विरोधी कल्पनाएँ भी प्रकट कीजिये। भट्टी में डालने पर स्वर्ण अपना गुण दिखाता है, इस लिए आपके मन में जो कुछ आये, उसे प्रकट कीजिये।

## इमारे साथ घूमिये

साहित्यिको के साथ बातचीत करने का समय मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साहित्यिको में जितनी विविधता होती है, जतनी ओर कदा नहीं होती। जैसे, सृष्टि में हर प्राणी अपने-अपने ढम का होता है, के वेमे ही साहित्यिको की सृष्टि मी विचित्र होती है। हमारे देवता भी उसी तरह विचित्र होते है। कोई सुरुसी-दरू से प्रसन्न होता है, तो कोई विल्व पत्र से, कोई नदी पर बैठता है, कोई मोर पर, तो गणपित चूहे पर। आप साहित्यिको का देव तो गणपित है। इसल्लिए आप भी किस चूहे पर बैठेंगे आर आपका मन कहाँ रुनेगा, कोई नहा जानता। हो सकता है कि आपको नदी, गरुड, मोर आदि का जाकर्षण न हो और चूहे का ही आकर्षण हो। फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते है कि आप छुठ दिन हमारे साथ घूमने के ल्लिए आइये। आपकरी सगाति से हम भी आनढ होगा।

पटना ( निहार ) २३-१०-'५२

# साहित्यिक का मूल गुण: सचाई

मुझे अच्छा रुगा कि इस आन्दोरन में जो छिपी हुई स्फूर्ति है, वह साहित्यिकों को स्वामाविक ही मिली और हृदयगम हुई । सियारामशरणजी ने मेथिकीशरणजी की कविताओं का एक सम्रह मेरे पास मेजा है। उन्होंने मृदान पर उठ कविताएँ लिखी है। सम्रह मुझे अच्छा रुगा। मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि साहित्यिकों को इकद्वा करके उठ कहें। औ पुण्य-कार्य हम कर रहे है, उसकी सुगध तो फैरती ही है। सुगध फैरने पर अमर तो आते ही है। उन्हें बुलाना नहा पडता। रिसक अमर सहज आते है। इसलिए इस निषय में में साहित्यिकों को बुलाना नहीं चाहता।

## साहित्यिक सच्चा हो

साहित्यिकों में कई गुण होते है, जिनमे वे परिएणे होते है। और
30 गुण हो या न हो, महमत गुण तो उनमें होना ही चाहिए, जिसके
विना वे मानित्यक नहा हो सकते। वह है—सचाई। साहित्यक सचा
होना चाहिए। वह सचा मत्युरप हो या मचा हुर्जन। सचा सत्युरप हो,
तो मोने में सुगप आ जायगी। अगर हुर्जन हो, तो सचा हुर्जन हो, भीतर
और बाहर से हुर्जन हो, तब जीवन शाल में शिक्षण पा सकता है। जीवन
ऐमी शाला है, जिम पर चन्नते ही जाओ, चाहे मीचे सक्ते पर चन्ने या
पाटि के सक्ते पर। अनुभव में जान भात होता है, यही खूबी है। मन्मार्ग
पर चन्ने या गुमार्ग पर, माहित्य पा निर्माण होता ही है। आप जानने हैं,
दुवित पा सबसे श्रेष्ठ और युन्दर साहित्य एक बढ़माश ने निर्मा है,
विवास नाम है बहुर्मीक। पार्मिक किन्नामार्ग है, इनमें शका नहा।
वा बानों है, ये एक स्वान हुर्जा थे। मनुष्य की हत्या पर वीवा

चळाते थे, लेकिन उनका जीवन सीवा और सचा था, अन्दर से और बाहर से उसमें कोई फर्क नहीं था।

## राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी हार । तुलसी भीतर वाहर हुँ, जो चाहसि डजियार ॥

— "अन्दर और बाहर प्रकाश चाहता है, तो जो जीभ है, वहाँ राम नाम का दीप खड़ा कर दे।"

वाणी एक ऐसा साधन है, जो बाहर और मीतर को जोड़ सकती है, लेकिन जिनके अन्दर एक और वाहर दूसरा होता है, उनकी वाणी निस्तेज बनती है। उसका समाज पर असर नहीं होता। समाज के सामने जो सीधी वार्ते बोलता है, उसका असर होता है।

## अनुभव और वाणी

कालिदास ने 'विलाप' लिखा है। जिसका पति मर गया, वचा मर गया, वह क्षी विलाप करती है। उसे कोई सिखाता नहीं, वह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। जहाँ अनुभव आता है, वहाँ वाणी प्रकट होती है। यह वना-वटी वात नहीं, अनुभव की बात है। वह वच्चे के मरने का अनुभव करती और अपना शोक प्रकट करती है। किसी माँ के बारे में ऐसा नहीं सुना कि उसने विलाप इसलिए नहीं किया कि उसने किसी कॉल्डेज में तालीम नहीं पायी थी और बच्चा विना विलाप के चला गया।

आप सन वालक भ्रुव को जानते हैं। भ्रुव तो एक छोटा वालक था। जंगल में तपस्या करने गया था। उसके सामने साक्षात् परमेश्वर खड़े हो गये। यह देखकर वाणी निकली नहीं, उसे कुछ सूझा नहीं, आखिर बचा ही तो था। कहते है कि भगवान् ने अपने झंख का स्पर्श उसके गाल से किया। स्पर्श होते ही वाणी प्रकट हुई— "योऽन्तः प्रविश्व मम वाचिममां प्रमुप्ताम्" — ऐसा दिव्य खोंक वह बोल गया। वह दिव्य-वाणी थी। उसने जो दृष्य देखा, उसका परि-णाम हुआ और उसके प्रभाव से ऐसी वाणी निकली। भगवान् को देखकर वह प्रसन्न हो गया। जहाँ प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वहाँ वाणी प्रकट होती हैं। कोई मुत्सद्दी लोग अन्दर एक और वाहर दूसरा दिखाते हैं। वे दुनिया को चाहें तो ठग लें, पर अपने आपको नहीं ठग सकते, इसीलिए वे अपने को प्रकट भी नहीं कर सकते।

#### परमेश्वर के सामने सब खोल दीजिये

अन्तर और वाब में मेद रखनेवाळे व्यक्ति काव्य नहीं लिख सकते, वेसे फिताब के पन्ने-पर-पन्ने भळे ही भरते जाबें। 'इंडियन पिनळ कोड' लिखनेवाळे को कभी कोई काव्य सझता भी हें? किवता का रस वहाँ प्रकट होता है, जहा वह अन्दर-वाहर एक-रस हो जाता है। वहाँ तो पवित्र गंगा वहती हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई मनुष्य पुरा हैं, तो उसे सचमुच पुरा होना चाहिए। पर बुरे भी सच्चे बुरे नहीं होते हैं, ढोंग करते हैं। गीता ने कहा है, ''मध्ये तिर्व्वान्त राजसा.।'' यह रजीगुण हैं। मेहनत करके वह अपनी जगह पर वैठ जाता है, क्योंकि उसका सारा जीवन दम्भ से भरा रहता है। दिवास करेंगे, तो दम्भ से बोलेंगे, स्वागत में भी होंग करेंगे। कई जगह हमें मान-पत्र दिये जाते हैं। हमें माल्म नहीं होता कि ये मान-पत्र हैं या अपमान-पत्र । इदय का भाव उनमें नहीं रहता। अखुत्तम शब्द लेकर लिखते हैं।

एक प्रामीण आता और कहता है, "वावाजी, आपके दर्शन से हमें बहुत सुत्री हुई !" कितना अच्छा रुगता है यह मुनकर, कितने सीधे होते हे लोग ! मान-पत्र देनेवाले तो लग्ना-चीहा मान-पत्र देते हैं । सस्कृत के शब्द ढूंढ-ढूंढकर उसमं लिखते हैं । आजकल सभी जगह यह दाग्मिकता आ गयी है । कोई आता हे मेरे पास वात करने के लिए, बहुत वात करता रहता है । में चाहता हूँ कि वह उठ जाय । जब उठता और कहता है कि "वावाजी, मैने आपका काफी समय ले लिया", तब में कहता हूँ, "नहीं-नहीं, ऐसी कोई वात नहीं ।" क्या यह सचाई है १ ऐसा कहना चाहिए, "हाँ माई, तुमने मेरा वहुत समय लिया, पर अब दुपारा ऐसी गलती मत करना ।" असत् वर्तन से भी ज्यादा बुराई उसे ढूंकने से है । अगर आप रोग को ढूंकने, तो डॉक्टर क्या मदद करेगा १ डॉक्टर के पास तो दिल खोल देना चाहिए । वेसे ही ईश्वर के सामने दिल खोलकर रखना चाहिए । सुरदास का यह वचन आपने सुना होगा

## "मो सम कौन कुटिल खल कामी।"

यह क्या काव्य लिखा ? उसने देखा, मेरे मन में बहुत हुर्गुण अरे हैं। लोग तो भुझे 'साधु'-'साधु' कहते हैं, पर जैसे-जैसे लोग मुझे 'साधु' कहते हैं, पर जैसे-जैसे लोग मुझे 'साधु' कहते हैं, वैसे-वैसे मेरे मन मे दम्म मरता जाता है। इसल्पिए उसने आखिर भगवान के सामने अपना दिल प्रकट कर दिया। घर को आग लगे और लोग उसे ठडा-ठडा कतायें, तो कैसे काम होगा ? मन में विकार है, पाप है, मल्निता हे और फिर भी लोग कहते हैं 'अच्छे' हैं। ये सारे पाप, विकार, मल्निता प्रकट हो जायें, तो मनुष्य एक बार सज्जन बन सकता हैं।

अति-सज्जन और अति दुर्जन का सम्मेलन होता है। उनका खेह-सम्मेलन होता है। कुछ लोग मन के भाव प्रकट नहीं करते। जहाँ ऐसा होता है, वहाँ वाणी की चोरी होती है। मनु ने कहा है, ''दस चोरी करनेवाले उतने दोपी नहीं, जितने दोपी वाणी की चोरी करनेवाले होते हैं।"

#### वाणी की चोरी

सारे अर्थ वाणी में से निकलते हैं। जिसने वाणी की चोरी की, उसने दुनियामर की सारी चोरियाँ कर डाला । सन कुछ प्रकट तो करों। जेसे डाक्टर के पास सन खोलकर बताना होता है, वसे ही परमेश्वर के सामने भी खोलकर रखना पड़ता है। परमेश्वर और कोन है ? यह सारी जनता ही तो परमेश्वर हैं। उसके सामने सब कुछ खोलकर रखने की हिम्मत चाहिए। पाप पुण्य जो कुछ हो, वह सन खोलकर रखना होगा।

## साहित्यिक का मूल गुण

साहित्यिक का मूलभूत गुण होता है-सचाई । जो वात मेरे हिल को जॅचे और आपके दिल को न जॅचे, उस पर मै आपसे कविता नहीं लिखवा सकता । मेरे कहने से कोई कवि नहीं वनता । किन तो स्वतंत्र होता है। आप जानते हे, महाभारत का वड़ा भारी युद्ध हुआ था। मसन्य जमीन का था। दोनों तरफ से दावे रखे गये और वरभाव सबके ढिल में आ गया। धर्मराज ने कहा, ''हम युद्ध नहा चाहिए, अपना दावा हम ळोडते हैं । हमारा पट्टा दावा था, पूरा राज्य दें, दूसरा दाता था, आधा राज्य दे, वह भी छोडते है । अत्र सिर्फ हमारी पॉच गॉन की माग है, पॉच गान दीनिये।" श्रीकृष्ण ने दूसरे पक्ष क पास जारर यह बात की, "भाषके पास पाँच लाग गाँव है, उनमें से सिर्फ पाँच गाँव उन्हें दें दीनिये।" दुर्वाधन ने करा, "नरा भाई, मृच्यम याने सुई की नोक पर चिननी मिट्टी रहेगी, उननी भी अपने के नाम पर नहीं देंगे। स्वास सम्ब नाल मार्गे, तो में दे महता है। दान तो माधु-महत्तो को भी देत है। उनी पर ने शगड़ा हो गया।

### दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि

आज में लोगों के सामने अपना दाया रखता हूँ, दान माँगता हूँ, गरीयों का हक माँगता हूँ। सब जमीन ईश्वर की है, ऐसा समझाता हूँ। अपने को में दिख्तारायण का प्रतिनिधि मानता हूँ। लोग मुझे जमीन दे रहे हैं, अच्छे भाव से दे रहे हैं, लेकिन में इतने से ही तृप्त नहीं होनेवाला हूँ। में फहता हूँ, अच्छी जमीन दीजिये, परती भी दीजिये, अच्छी जमीन का ल्या हिस्सा दीजिये। गरीयों से कहता हूँ—"जितनी देनी हो, उतनी दीजिये।" बड़ों से में कहता हूँ, "अपने पास थोड़ी रखकर वाकी सब दे दीजिये। केवल लकड़ी से यज नहीं होता। यज्ञ के लिए घी भी चाहिए।" तो जो अच्छी जमीन है, वह घी हे और जो परती जमीन हे, वह लकड़ी है। मुझे दोनों चाहिए। में ब्राह्मण हूँ, भिक्षा का मुझे हक है। लेकिन में ब्राह्मण के नाते नहीं, विलक दिख्तारायण के प्रतिनिधि के नाते माँग रहा हूँ और लोग दे रहे हैं।

यह माना गया है कि यह कल्खिया है, लेकिन मैं इसमें सतसुग भी देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि लोग इसे 'कल्खिगा' क्यों कहने हैं। फिर मेरे घ्यान में आया कि कल्खिग में सतसुग आ सकता है, कल्खिग तो नाममात्र है। इतिहास देखने पर मुझे पता चला कि जो अच्छे-अच्छे युग माने गये हैं, उनमें भी बुरे लोग हुए हैं। इस कल्खिग में भी महान् से-महान् सत्पुरुष हो गये। अब तो सतसुग आ रहा है। अगर आपको यह दर्गन हुआ, तो स्कृति हो सकती है।

#### भगवान् का साज्ञातकार !

यहाँ अन्यों ने भी दान दिया है। वह रामचरण अन्या ! जिस पड़ाव पर मुझे कम जमीन मिली थी, वहाँ उसने रात में बैलगाड़ी से आकर हमें दान दिया। सोय हुए छोगों को उसने जनाया। दान दिया और चल गया। में तो सोया था। दूसरे दिन मुझे लोग वता रहे थे, एक अन्या आया बा, जो दान देकर चला गया। मैंने कहा, ''वह अन्या नहीं था, वह तो मगाान् था। उसे अन्या कहनेवाला खुद ही अन्या है।" ऐसे कितने ही कि से हुए है। मेरे लिए तो वह भगवान् का साक्षात्कार है। मेरे लिए तो इसमें काल्य ही-काल्य भरा हुआ है। उससे मुझे सहज ही स्फर्ति होती है।

इस आन्दोरन में हमें कुछ रोग रही जमीन देते हैं। जो यर् देखेंगे, उनको काट्य कैसे स्क्लेगा? पुछ रोग रुज्जा से भी देते हैं। कुछ अन्छी जमीन भी देते हैं। जो रुज्जा से देता है, वह भी अच्छा ही हैं। इतना ही टर्शन जिन्हें होता है, उन्हें स्फूर्ति नहीं होगी। नदी में याद अप्ती है, तो गदा पानी भी आता है और स्वच्छ, निर्मर पानी भी आता है। बेसे ही यन है। पर इसमें स्वच्छ, निर्मर पानी आ रहा है, यह देख कर आपको स्ट्रित होगी, तो आप बहुत काम कर सफेंगे।

## **अनुभृति से काव्य-स्फुरण**

"जहाँ न पहुँचे रवि. तहाँ पहुँचे कवि <sup>।</sup> "

किय कात-द्वीं होते हैं—इस पार का नहीं, उस पार का देखनेवारे।
परण के दिन किसीने कहा—"प्रहण होता है, तो क्या होता है, हम
नय जानते। सूर्य पृथ्वी के बीच चन्द्र आता है, तो क्या हुआ, उसस
कोन-मी बड़ी बान है ?" मैने कहा—"तू अगर इस नहीं से इवेगा, तो
क्या होगा ? कोन बोक करेगा ? तेरे पेट के ओर आसमान के बीच पानी
आता है, तो क्या विस्त्राता है ?" दुनिया में बहुण जैसी घटना घटती है,
तो चिन्तन के हिए मीका मिल्ला है। मूर्य का प्रकाश मद होता है, तो
सोचने की बात होती है। युगैं समास बहुण होता है, बट्टी दुनिया क
आस्त्रात ही हमी बात होती है। युगैं समास बहुण होता है, बट्टी दुनिया क
आस्त्रात हो हमी बात होती है। वे समहाते है कि घड़ी भारी घटना घट स्टी

है, क्योकि वे रोग जानी होते हे। जो जानी नहा होते, उन्हें कुछ नहा दीयता। सर्य इच रहा है ओर हम माज-विरास मे ह, फुटपाल रोल रहे है। वह तो ध्यान का समय होता है।

में जेल में था, बादजाह जेसा आनन्य था वहा । जेटर पूछने लगा— "आपको तो यहाँ कोई दु ग दीखता नहीं १' मेंने कहा—"जेल में रहता हूँ, तो मेरे लिए नया जेल थोड़ ही है ! यही एक जेल है क्या १ ग्रिंग का भी तो जेल है, उसमें भी आनन्द है । लेकिन यहाँ पर एक दुस्त है ।" उसने पूछा—"कानसा दुस्त है १" मेने कहा—"मर्हा, अभी नहा बताळगा । सात दिन की मुद्दत देता हूँ । आप तोचकर आडये ।" वल मात दिन के बाद आया और कहने लगा—"में तो नहीं बता सकता।" मेंने कहा—"यहाँ चारों ओर दीवार खड़ी है, जिससे मुझे स्योंद्य और सर्वास्त नहीं दिसाई पटता । यही सुने दुख है ।"

कितना रमणीय दृश्य होता है सूर्योदय और सूर्यान्त का ! दिना इसको देखे दुनिया के एक रून को खोने का दु ख होता है। जो इस घटना को देखते हैं, उन्हें काट्य की स्फ़र्ति होती है। जो नहीं देखते, उन्हें कोई काट्य नहीं स्कुरता।

यहर पर वम गिरा और सारा शहर तमाह हो गया । सूचना आर्था और मिलिटरी के लोग दौढ पढ़े । उन्होंने कहा—"बहुत उफसान तो नटा हुआ ।" जहाँ गणित का मामला आर्ता है, वहाँ ऐसा ही होता है । जैसे आप किसीके घरवालों में कहें—"दस में से केवल एक मरा, नो तो जीवित ही है, तो जुम दस मितिशत ही शोक क्यों नहा करते ?" जो घटना घटी वह मामूली है, ऐसा जिसको लगेगा, उस काव्य की स्फ्तिं क्या मिलेगी ? जहाँ फरणा, आनन्द हो और उस करणा और आनन्द का मान न हो, तो काव्य नहा स्फुरेगा।

३-ः-'५३

दु ख की, आनन्द की अनुसूति आपको होगी, तो उसके मुताबिक आप सहयोग देंगे । जिसने सचाई से वाणी का उपयोग किया, उसने छाखां

एकड़ से भी अधिक दान दिया ।

गया ( विहार )

# साहित्यक: ईश्वर से भी ऊँवा

बहुत खुती होती अगर आज में बँगछा में बोल सकता। वेंसे में वँगला पढ़ तो लेता हूँ और साहित्यिक भागा में कोई वोलते हैं, तो समझ भी लेता हूँ, लेकिन वोलने में समर्थ नहीं हूँ। हाँ, अगर दो-चार महीन वंगाल में रहने का माँका आये, तो आखिरी व्याख्यान वँगला में दे सकता हूँ। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। मैंने कोशिश की है कि हिन्दुस्तान की सम भागाओं से मेरा प्रेम-परिचय हो। जान-परिचय के लिए काफी समय चाहिए। उतना अवकाश मुझ-जैसे व्यक्ति को कहाँ से मिलता १ लेकिन मैंने प्रेम-परिचय किया है। दक्षिण और उत्तर की करीब-करीब सभी भागाएँ में समझ लेता हूँ।

#### परमेश्वर का काम

भ्दान-यज्ञ के सिळसिळे में यूमते हुए जगह-जगह हमें साहित्यिकों से मिळने का युअवसर प्राप्त हुआ है। सबने भ्दान-यज्ञ के ळिए बहुत हार्दिक सहानुमूति प्रकट की और उनके मन में उत्साह पेदा हुआ। भैने कोई खास बात तो नहीं की; परन्तु ईश्वर जब किसी काम की बालना देता है, तो सहसमुख से देता है। चारों ओर वह फैळ जाता है और तब वह काम मनुष्य का नहीं रह जाता।

#### कालिदास के बाद रवीन्द्रनाथ

बंगाल तो साहित्यिकों का देश माना जाता है। यह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में सूर्योदय पहले होता है, ऐसा कहा जाता है। यों तो आजकल किसे पूर्व कहा जाय और किसे पश्चिम, पता नहीं चलता। अब तो शुदूरपूर्व की भी बात की जाती है। वेसे तो पृथ्वी के गोल होने से जो पूर्व है, वह पश्चिम भी है और जो पश्चिम है, वह पूर्व भी है। फिर भी आधुनिक हिन्दुस्तान के इतिहास में भारतीय अर्वाचीन साहित्य का उदय बगाल में हुआ। यो तो आप साहित्यिको के पचासो नाम छेंगे, छेकिन इतने सबनाम हिन्दुस्तान को मालूम नहीं हैं । फिर भी कम स-कम वैकिमचन्द्र, खीन्द्रनाथ और शरबन्द को न जाननेवाले पढे-लिखे लोग हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं होगे । बंगाल क द्सरे भी महान् नाम है, जो हिन्दुम्तान में मशहूर है; पर उनका उन्नेष मैं यहाँ नहां कर रहा हूँ, क्योंकि वे दूसरे क्षेत्र के जानी थे। साहित्य क क्षेत्र में ये तीन नाम हिन्दुस्तानभर में अजर-अमर हो गये हैं । इनमें भी हम कह सकते है कि कालिदास के बाद भारतीय सस्कृति को समग्र ह्या में देखनेवाळा और सम्यक् रूप में व्यक्त करनेवाळा रवीन्द्रनाथ से बढकर शायद दूसरा कोई नहा हुआ। वैसे महाकवि तुरुसीदास, महाराष्ट्र क जानदेव, दक्षिण भारत के कम्बन और दूसरे भी कई महाकवि हो गये हैं, लेकिन उनकी योग्यता भिन्न कोटि की थी । वे धर्मपुरुप थे । एक साहित्यिक के नाते, जिन्होंने भारतीय सस्कृति को पूरी तरह देखा, केवल धर्म की दृष्टि से नहीं, वरिक समझ जीवन को, जीवन के सब पहलुओं को देखा. वे रविवाबृ ही है।

#### दीपकों की यह पंक्ति

यहाँ पर जो इतने सारे दीपक संजोधे गये है,\* उनकी क्या जहरत है ? जीवन के अनेक पहलू होते है, वैसे ही ये अनेक दीपक दीस रहे हैं । जीवन के अनेक पहलुओं का जिन्हें सम्यक् दर्शन हुआ है, ऐसे महा-पुरुष फालिटास के बाट स्वीन्द्रनाथ ही हुए हैं । अत कहा जा सकता है कि अर्योचीन काल में यहाँ पर पूर्व दिशा में प्रथम उटय हुआ । प्राचीन-

मच पर जगमगाती दीप-पनित की ओर सक्त है।

काल की बात दूसरी थी। तम दूसरी जगहो पर मकाश का उदय हुआ था। भगमान बुद्ध के जमाने मे मिहार सामने आया था और उपनिपड़ों के सुग मे गायद पजाम ओर उत्तर-गदेश आगे आये थे। किन्तु काल्डिंगम के बाद जम हम आज की हालत देखते है, तो अर्वाचीन भारतीय साहित्य में, इधर सोन्दों सो वर्ष में, वगाल ही आगे आया। अर्वाचीन साहित्य की जन्ममूमि बगान है, ऐसा माना जाता है। ऐसे स्थान के साहित्यिकों से फिल्ने का प्रसग आया है, इसल्ए बहुत आनन्द हो रहा है।

## भृदान-यज्ञ की पूर्वपीठिका

साहित्यिक होने का मेरा टावा नहीं है, न मुझ पर ऐसा कोई आरोप किया जाता है कि मै साहित्यिक हूँ। यह सही है कि मैने मराठी मे उठ लिखा है ओर वह लेगों को प्रिय लगा है। वह घर-घर पढ़ा भी जाता है। लेकिन पढ़नेवाले उसे साहित्य के तोर पर नहीं देखते, एक जीवन विचार के तीर पर, धर्म-विचार के तीर पर, देखते है।

लोग मुझे गणितज्ञ के तीर पर जानने हे । यह बात सही है । यहाँ आते ही जन मैने टीपक देखे, तो सारे दीपक गिन ही डाले ।

रामक्रप्ण परमहस का एक हप्टान्त है। एक बार एक भाई आये ओर आम का पेंड देखकर आम गिनने रूपे। फिर दूसरे आई अपें और उन्होंने आम देखते ही वो चार आम मॅगवाकर सा लिये। उधर पहरेपाले भाई आम गिनते ही रहे।

वनपन में में रामक्कष्ण परमहत्त का साहित्य पहुत पदता था। उससे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। अग्रेजी में, मराठी में और वॅगला में भी मने उनका साहित्य पदा है। उनकी यह मिसाल यहाँ पर लागू होती है। मेंने देखते ही वीपक गिन लिये। म्यारह वीपक थे। गुझे याद आया कि हमारी इन्द्रियों म्यारह हें और एकादश इन्द्रियों की ज्योति से सारा विद्य प्रकाशित हुआ है। इस तरह मैं देखता गया और माव विमोर होता गया। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे जीवन में गणित है और छोग इस बात को जानते हैं।

#### काव्य-रचना का शौक

मुझे बचपन में कविता रचने का भी शौक था। एक एक किता में दोन्दो, तीन-तीन दिन रगते थे। किता गुनमुनाकर देखने से मुझे मारूम हो जाता था कि कितता अब सर्वाक्ष-सुन्दर हुई है। मै उस समय वच्चा ही था, तो जो रिखता वह मुझे सर्वाक्ष-सुन्दर ही रुगता था। जा मुझे पूरा समाधान हो जाता था कि कितता सुन्दर वनी है, तब उसे पूरी करता था। वचपन में मै बहुत कमजोर था और अस्तर जाडे के दिनों में पृख्हें के सामने बैठकर मुझे किता रिखने की स्फृति होती थी। इस तरह जा मुझे विश्वास हो जाता था कि कितना बहुत अच्छी वनी है तम में वह किता अभिगास्थण को समर्पित कर देता था। इसी तरह मैंने उस समय की सम किताएँ अभिगास्थण को समर्पित कर वा। किर भी मेरे मित्रों ने दो-चार किताएँ छीन रा। वे आज भी वची हुई है। वाकी सारी कितताएँ अर्थण हो गवी है।

में अग्निनारायण को किनता तम अर्पण करता था, जम मुझे विश्वास हो जाता था कि यह किनता समोक्त सुन्दर वनी है। वह यज्ञ की भावना थी। यदी भानना भुदान-यज्ञ में भी है। तो मेने उसकी पूर्वपीठिका (जेनेसीस) आपको बतायी कि यह भामना मुझम पहले से थी।

शायद आप साहित्यिकों की ऐमा रुगे कि इस तरह कविताओं की आहुति देना अनुचित है। भगवान ईसा ने महा है कि दीपक जराओंगे, तो क्या उमे सिमी पात्र के अन्दर ढॉककर रखोंगे? उसे तो प्रकट करना चान्पि। उमी तरह साहित्य जब मबीक सुन्दर मालुम हो, तो उसे दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए। कुछ छोगों की दृष्टि ऐसी होती है, परन्तु मेरी दृष्टि भगवान् की चीज भगवान् को अर्पण कर देने की थी। उस आहुति से दुनिया का कोई नुकसान हुआ, ऐसा मुझे कभी नहीं छगा, विक्त उसके कारण मेरे अन्दर एक-एक विचार घनीमृत होता गया।

## व्यात्मनिष्ठा की वृद्धि

भाप की शक्ति को लोग पहले नहीं जानते थे, क्योंकि भाप प्रकट होती थी और हवा में चली जाती थी। इसलिए उसकी शक्ति मालूम नहीं होती थी। परन्तु इन दिनों एक जादू हाथ आया है। भाप को वन्द करके रखना और फिर उसकी शक्ति को प्रकट करना—यह अब मालूम हो गया है। उसी तरह जो साहित्य की भाप है, उसे पैटा करके अन्दर-ही-अन्दर आत्मा में हम जीर्ण करते है, तो कुछ खोते नहीं, बल्कि उससे आत्मनिष्टा बहती ही है।

विचार का प्रकाशन वाणी से हो सकता है, लेकिन वाणी से भी जो गहरी चीज है, जीवन और आचरण, उसके जरिये विचार का प्रकाशन होता है। वाणी भी अच्छी है, परन्तु उससे सहम साधन है, जीवन। उसके जिये वह प्रकट होता है। उसके वाद जब में ब्रह्म की खोज में घर छोड़- कर निकल पड़ा, तो काशी में आया। वहाँ गंगा के निकट मेरा कविता लिखने का शोंक और बढ़ा। उस समय में गंगा-तट पर बैठता था। वहाँ के शान्त वातावरण में ध्यान, चिन्तन करके कविता लिखता था और जो अच्छी वन जाती थी, उसे गंगा को अधित कर देता था। इस तरह अग्नि-' नारायण गया और गंगा आयी।

#### माता की प्रेरणा

एक किस्सा मुझे याद आता है। वचपन में मेरी माँ गीता पर प्रवचन सुनने जाती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि गीता तो संस्कृत मे है, मै नहीं समझ सकतो । इसिटए मुझे मराठी में गीना चाहिए। तम मैंन उसे गीता का एक गद्य-अनुवाद रूप दिया । उसने वह पढ़ा और कहने हगी कि यह तो गद्य है, पद्य होता तो अच्छा होता । उस समय जो एक पद्य-अनुवाद था. वह मैंने उसे दिया । उस पद्य से मुझे सन्तोप तो नहा था, परन्तु दूसरा पद्य-अनुवाद आ ही नहा। वह कठिन था, फिर भी मुझे वही देना पड़ा। उन दिनों में कॉलेंज में पढ़ता था। मॉ ने मुझसे यहा कि यह पद्य तो सस्कृत जैसा ही कठिन है । मैंने कहा कि इससे आसान कोई द्सरा है ही नहा । जप मेने यह बताया तो वह सहज ही बोरु गयी, ''िर तू सुद ही क्यो नहा अनुवाद करता ?" मुझे माळूम नहा कि उसे नुझ पर इतना विश्वास कैसे हो गया था कि यह लड़का गीता का अनुवाद फर सकता है । भायद उसने मेरा कविता हिस्तना और आहूर्ति देना—यर सारा अग्नि-फार्य देखा होगा। इसिटए उसे ऐमा विश्वास हुआ हो। रेकिन यह व्हिना होगा कि मुझे अगर सबसे अधिक बल किसीने दिया हें तो ( यह कहकर विनोवाजी २-३ मिनट तक रक्त गये। ऑखो से अश्रु-धारा प्रवाहित हो रही थी।) मेरी मॉ ने दिया है। उसने मेरे लिए कुछ महा किया । वह मुझे कुछ सिखा भी नहीं सकती थी। वह विद्वान नहीं ग्री । पढी-रिखी न<sup>नी</sup> थी । उसे पढना तो मैने ही सिखाया था, परन्तु उसने मुझ पर अत्यधिक विश्वास रखा। केवल उसके विश्वाम से ही मुझ<sup>में</sup> वर आ गया। यह कीमिया है, जादू है। यहीं जादू मैंने वेद और उप-निपदों में पाया।

शुति को 'माला' कहते ह । यकरात्रायं न शुति का—वेदों का वर्णन दिया है कि 'माल-'गित्-क्छायामा। श्रुति बा वेट इतने करणानय हैं कि महस माता पिता से भी अधिक करणानय है। श्रुति हम पर विद्याम रनती है और विश्वास से ही मनुष्य को बच्चान् बनाती है। हम बेट कें मामने जाते और क्टते हैं कि "हम दीन है, पापी ह, बासनाओं से भरे हुण है।" श्रुति हमारी बात सुन तो लेती है, परन्तु हमसे कहती है कि "तूत्रह्म है!" मानवता पर कितना अधिक विश्वास है यह! हम खुद उसके पास जाकर कहते है कि "हम नादान हैं, पापी है, तू ही हमको बचा" तो वह हमें पहला ही वाक्य मुनाती है कि "तू पापी नहीं है, तू त्रक्ष है।"

अन्य पचासों धर्मग्रन्थ हैं, जो कहते हैं कि ''तू पापी है और अब पुण्यवान् वन।" परन्तु श्रुति ऐसा नहीं कहती। वह विश्वास रखती है कि तू बहा है । वसे ही मेरी माता ने मुझ पर विश्वास रखा। मैने उस समय उसकी बात सुन छी, लेकिन वह चीज मेरे मन में पड़ी हुई थीं । फिर कई साल याद, जब मेरी माता मर चुकी थी, मुझे मराठी में गीता का कविता में अनुवाद करने की प्रेरणा हुई । उसे मैने नाम भी दिया "गीताई" याने गीता माऊळी, गीतामाता । अत्र वह चीज महाराष्ट्र में घर-घर पहुँच गयी है । उसकी तीन व्यख से ज्यादा प्रतियाँ विक चुकी है । उस पुस्तक का बहुत आदर होता है। जब मै सोचता हूँ कि इसका इतना आदर क्यो होता है, तो मुझे यही उत्तर मिलता है कि उसके पहले मैने जो कुछ चिन्तन-मनन किया था और व्यखकर अग्निनारायण और गंगा को समर्पित किया था, उसीका यह प्रसाद है। वह मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। मै उसे कोई साहित्यिक कृति नहीं मानता हूँ, उसमें धर्मचिन्तन है । मैने यह माता की घेरणा से ही किया ।

## साहित्यिक : ईश्वर से भी वड़ा

में साहित्यिक नहीं हूं, परन्तु साहित्यिकों का आशीर्वाट चाहता हूँ, क्योंकि साहित्य की शक्ति पर मेरा बहुत विश्वास है। मैं मानता हूँ कि साहित्य की शक्ति परमेश्वर की शक्ति के बरावर पड़ती है। मैंने यह भृष्टतापूर्ण वाक्य कहा है। परन्तु मैं मानता हूँ कि त्रक्षाण्ड में जो है, उसे ईश्वर की शक्ति माना जाता है। त्रक्षाण्ड में जो है, वह सब साहित्यिकों की वाणी में आता है। परन्तु जो ब्रह्माण्ड में नहीं है, वह भी साहित्यिकों की वाणी में आता है। परन्तु जो ब्रह्माण्ड में नहीं है, वह भी साहित्यिकों की वाणी में आता है। शज-शंग ईश्वर की स्रिप्ट में नहीं है, परन्तु साहित्यिकों की स्रिप्ट में है। आकाश-पुप्प को किसने देखा था, परन्तु साहित्यिक स्रिप्ट में वह है। आकाश-गंगा भी आकाश में तो नहीं है, परन्तु साहित्यिक की स्रिप्ट में है। साहित्यिक तो आकाश में, पाताल में और धरती पर गंगा की धारा देखते है। इस तरह वे गंगा की तीन-तीन धाराएँ देखते है। लेकिन ईश्वर की स्रिप्ट में गंगा की एक ही धारा है, जो हिमाल्य से निकल्पती है और गंगासागर में लीन हो जाती है। इसलिए साहित्यिकों के पास बहुत शक्ति पड़ी है।

#### साहित्य क्या है ?

मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप भूदान-यज्ञ पर टिखिये, क्योंकि ऐमा कहना घृष्टता भी होगी और मूर्खता भी। घृष्टता इसलिए होगी कि ' साहित्यिक अपना घन्धा जानते हैं । उनको सहज ही क्या-क्या उचित हैं और क्या-क्या अनुचित, इसकी पहचान हो जाती है । उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता । इसल्एि जो कहेगा उसकी वह घृष्टता होगी और मूर्खता इस-लिए होगी कि कोई भी साहित्यिक दूसरे के कहने से नहीं लिखता। वह तो अन्त पेरणा से लिखता है, जब उसके लिए कोई बाहर का नि<sup>मित्त</sup> कारण मिल जाता है। साहित्यिक जब लिखने बैठते है, तो उन्हें ऐसा भान नहीं होता कि उन्होंने जो लिखा है, उससे उन्होंने संसार पर उपकार किया है । यदि ऐसा भान हो जाय, तो वह साहित्य नहीं होगा । साहित्य तो वदी है, जो आत्मा के सहित, आत्मा के साथ चलता है। सहित यानी चरुनेवारा साथी । इसरिए जत्र वर अन्टर की गहराई से बाहर आता है, तव सारे संसार को पावन करता है। वह किस गुहा से निकलता है, किसीकी मालूम नहीं है । उस गुहा में दुनिया की पहुँच नहीं है । गंगा जब बाहर आती है, तत्र लोग उसे पहचानते है और गंगावगाहन करते है, परन्तु वह किस गृहा से निकल्ती है, उसे कोई नहीं जानता ।

## साहित्यिक और राज्याश्रय

आजकल ऐसा जमाना आया है कि दूमरी ही वार्ते चलती है। उनमें कोई सार नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कहते। अभी दिल्ली में 'साहित्य अज्ञादमी' बनायी गयी। क्या हमारे भारत के साहित्य मे 'अज्ञादमी' के लिए कोई शब्द ही नहीं मिला ? यहाँ पर दस-वारह भाषाएँ है और वे दस हजार वर्ष से विकसित हुई है। जब उन भाषाओं में उस काम के लिए कोई शब्द ही नहीं मिला, तो वह कार्य क्या चलेगा ? विज्ञान की वात दूसरी है । विज्ञान के राज्य चाहे हमारी भाषाओं में न मिलें, परन्तु साहित्य के लिए समुचित शब्द नहीं मिलते हैं, तो वह चीज ही मुझे खटनती है । फिर मैने सोचा कि खैर, नाम कोई हो, पर काम ठीक हो, तो ठीक होगा। छेकिन काम भी क्या होता है <sup>१</sup> साहित्यिको को इनाम दिया जाता है। अब सोचिये कि दुनिया में इनाम से कोई चीज बनती है ? तुरुसीदास , और कवीर को क्या इनाम मिला था ? हॉ, हमारे खीन्द्रनाथ को इनाम मिला था, जिसे 'नोवेल प्राइज' कहा जाता है। इस जमाने में हर वात की कीमत पैसे में ऑफी जाती हैं। किसीने अच्छा माहित्य लिखा, तो उसे अच्छी तरह से खिलाया-पिराया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन खिलाने-पिलाने का साहित्य से क्या सम्बन्ध है ? हम मानते है कि साहित्यिक को जीवन के लिए कुछ चाहिए । लेकिन आज हर चीज की कीमत पैसे मे करते है और इसलिए इनाम देते है। सोचते हैं कि इससे उसको कुछ सहारा मिल जायगा, परन्तु साहित्यिक के जीवन का मूललोत दूसरा ही होता है ।

## भगवद्र्पण

आन्ध्र में पोतना नाम के एक भक्त-कवि हो गये हैं। उन्होंने भागवत का तेलुगु में अनुवाट फिया। वे किसान थे, खेती करते थे। बहुत ज्यादा

## साहित्यिको से

सम्फ्रत नहीं जानते थे, लेकिन कुछ जानते थे। इसीलिए तो वे अनुवाद कर सके। उन्होंने अन्थ लिखा, तो उनके मित्रों ने सलाह दी कि यह अन्थ राना को अपण करो, तो इसका खूब प्रचार होगा। उन दिनों साहित्य का आदर करनेवाले राजा होते थे। परन्तु पोतना ने कहा कि 'में सोचूँगा' ओर जन उन्होंने समर्पण पिनका लिखी, तो उसमें लिखा कि ''यह भगवान् की कृति नगवान् को ही अपण करता हूँ।''

पातना खेती करके मिट्टी में अपना पसीना डालकर अपनी रोटी कम्मते थे। वचे हुए समय में उन्होंने भागवत लिखी, तो क्या वह किसी राज में अर्पण की जा सकती है ? हिन्दुस्तान का साहित्य ऐसे ही लोगों के कारण वडा है जिन्होंने लक्ष्मी को माता समझा, दासी नहा । जो निरन्तर साहित्य का सर्जन करते थे, वे जन-समाज में काम करते रहे और शरीर क लिंग जीवनाधार के तोर पर जो कुछ मिलता था, उसीसे सन्दुष्ट रहते थे। उन्होंने राजाओं की परवाह नहा की। पैसे से वे खरीड नहीं जा सकते थे। जेमें ही लोगों से हिन्दुम्तान ना साहित्य वडा है। वुल्सीदास, करीर, पेतना, तुकाराम—टस तरह भाषा के सर्गोंचम साहित्यकों को देखिय, वे राज्याशित नहा थे। वे भगवान के आश्रित थे। जन-समाज में जानन निगति थे। आप उन्हांके वारित है।

### अन्तःप्रेरणा से ही लिखें

आप सानित्यह रोग जानते है हि जनता म दिनार का कीन-मा प्रवाह चरना चाहिए। उनसे आपको मरज प्रेरणा मिलेगी। उसीमें आपको भरा है, मेग मरा है और रिन्टुम्तान का भरा है। आप अन्त प्रेरणा से ही लिंग। में आपसे एक बान करना चारता हूँ। हम जीवासुद्धि ही काम मनन फरने रहना चाहिए। पिर मरजमान से आपको जो म्युरित होगा, उमीस देश आगे बहुंगा। एक बात और । साहित्यिकों के पास भी तो कुछ सम्पत्ति होती है । तो जहाँ यह सार्वजनिक यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें आपको भी अपना हिस्सा समर्पित करना चाहिए । उससे सब छोगों को मेरणा मिळेगी । आपके हृद्वय का भी समाधान हो जायगा कि जनता की जो माँग है, उसमें हमने भी साथ दिया । इसछिए मैं चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ-न-कुछ दें । फिर साहित्य की आपको जो भी पेरणा हो, उसके अनुसार आपह में जो भी छुभामसाद दे सकते हैं, दें । मैं आप सबको भक्तिमाब से प्रणाम करता हूँ । बळरामपुर (मेदिनीपुर)

१२-१-144

# "कविः कान्तव्रशीं"

बहुत खुशी की बात है कि आप छोगों से मिल्टने का हमें आज अवसर मिला ! वेसे उत्तर प्रदेश, विहार और बगाल,—तीनों बडे प्रान्तों में हमारी यात्रा हो चुकी है और तीनों प्रान्तों में साहित्यिकों का आशीर्ष द, सहानुमृति और सहयोग भी हमें मिला है । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रकी मैं शिली-राराणवी गुप्त और सियारामशरणवी गुप्त के प्रयत्न से कुछ साहित्यिकों से भिल्टने का अवसर प्राप्त हुआ था । बिहार में भी साहित्यिकों ने अच्छा योग-दान दिया । बिनीपुरी! वी और 'दिनकर' वी, दोनों ने इस पर छुछ लिखा और काफी सहानुमृति दिखाई । बगाल में तो हमें आशातित सफल्या प्राप्त हुई । वहाँ के प्रतिष्ठित साहित्यिक मिलने आये ! बहुत भावना-पूर्वक उन्होंने हमारा पूरा हाछ सुना। ताराशकरवी वद्योपाध्याय में 'आनन्द-याजार-पिका' में इस पर एक लेख भी लिखा । उन्होंने टिखा है कि उनका पूरा हदय पहले से ही इस आन्दोलन के साथ है । उन तीन प्रदेशों के बाद आपके इम प्रदेश में हमारा आगमन हुआ।

#### साहित्यिक सम्प्रदाय से परे

तेलगाना में यह काम जुरू हुआ था। इसे अप चार साल हीने आये है। इस आन्दोलन ने समझ ध्यान खाचा है। सनसे पहले उन लेगों का उत्साह इस बाम से बढ़ा, जो निर्माणालक या रचनात्मक कार्य करते थे। यह खामाचिक चा। जो लोग चर्मों तक गाधोजी के साथ रहे थे और गाडी, आमोधोग, नयी वालीम, आम-मामाई आदि कामों में लेने हुए थे, वे अपने को हुए माम्स या निराग-मा महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बाम में बहुत ही प्रेमणा मिरी। मुन्हाल-बन से मानी उनसे नया प्राण- संचार हुआ, जिसका अनुमव इस प्रदेश में भी हुआ। आपने देखा है कि यहाँ पर गांपवायू बगोरह इस काम में कूद पड़े हैं और सतत पद-यात्रा कर रहे हैं। प्रथम वरु उनको मिखा है, जो स्वामाविक ही था। बाद में जिनका ध्यान इस आन्दोल्टन की ओर खिंचा, उनमें हिन्दुस्तान के साहित्यिक थे। यह भी स्वामाविक ही था। साहित्यिक किसी संप्रदाय के नहीं होते। साहित्यिकों का लक्षण ही यह है कि वे सम्प्रदायातीत होते हैं। जो सम्प्रदाय में बद्ध होते हैं, वे चिरंतन साहित्यिक नहीं होते, वे तो तात्काल्कि साहित्यिक होते हैं। चिरंतन साहित्यिक तो सव पंथों, संप्रदायों से भिन्न, परे होते हैं। चिरंतन साहित्यिक तो सव पंथों, संप्रदायों से भिन्न, परे होते हैं। जीवन के लिए कोई क्रान्तिकारी या चुनियादी घटना घटे, तो वह उनको सहज ही आकर्षक मालूम होती है। फिर वह घटना किसी संप्रदाय या पंथ की ही क्यों न हो, वह अगर बुनियादी चीज है, तो साहित्यिकों को उसके प्रति आकर्षण होता है।

### भृदान से गरीवों को त्राशा

फिर राजनैतिक पक्षवालों का ध्यान इस काम की ओर गया। कांग्रेस, प्रजा-समाजवादी आदि सब पक्षों को लगा कि इस काम का असर राजनीति पर पड़ सकता है। इसलिए उनका भी ध्यान इस ओर खिना। गरी में का ती ध्यान पहले से ही इस ओर था। उनको लगता था कि यह काम तो साक्षात दिवनारायण के लिए हो रहा है। वे चाहते थे कि स्वराज्य के बाद कोई ऐसा आन्दोलन हो, जिसका उद्देश्य दरिन्नों की सेवा हो। उसका और कोई उद्देश्य न हो। हमने देखा कि स्वराज्य के बाद ऐसा नहीं हुआ। जिनके हाथों में राज्यसत्ता थ्री, वे कुछ आपित्त में थ्रे, इसलिए यह न हो सका, लेकिन गरीब लोग तो आशा से देख रहे थे कि स्वराज्य मिल गया है, तो अब हमारी हाल्त कैसे सुधरेगी? उन लोगों के लिए तो मुदान-यज्ञ अमृत-िसंचन जैसा है। वैसे उनको इस काम

से कोई चहुत ज्यादा मदद तो नहीं मिली है, अब तक सिर्फ छत्तीस लाखं एकड मूमि प्राप्त हुई है। यह भूमि वॅटेगी तभी उनके पास आयेगी, फिर भी उनको अब तक कुछ भी पाप्त नहीं हुआ है, तो भी हिन्दु-स्तानमर में 'दरिद्रनारायण की सेवा' शब्द चल पड़ा है। 'दरिद्रनारायण' शब्द कोई नया नहीं है। यह शब्द स्वामी विवेकानन्द का है। उनकी कितनी महान् प्रतिभा थी ! उन्हें सहज ही यह शब्द सूझा । फिर देश-बन्धु दास ने उस शब्द को चलाया और गाधीजी ने उसे व्यापक बना दिया । खादी के आन्दोलन मे गाधीजी ने दरिद्रनारायण के लिए देशभर से पैसा मॉगा । उन्हे पैसा मिला और फिर 'चरखा-सव' शुरू हुआ। उस समय राज्य भी हमारा नहीं था, अप्रेजों का था। देहात के गरीव रोगों को कोई पृछता भी नहीं था। तब गांधीजी ने उनकी ओर सचका ध्यान सीचा । अब स्वराज्य के बाद तो वे आशा करते है कि उनका ही राज्य होगा। अब प्रथम कार्य गरीबो के उत्थान का ही होगा। लोग तो यहाँ तक सोचते थे कि 'वाइसरीगल लाज'' का अव दवासाना बनेगा । गाधीजी ने भी यही बात कही थी । खैर, वह बात नहीं हुई । उस समय मै दिल्ली में शरणार्थियों में काम कर रहा था। वे होग कहते थे कि गार्थीजी ने 'वाइसरीगल लाज' का दवास्नाना बनाने को कहा था, लेकिन वह नहीं हो रहा है । उस समय उनके लिए घर भी नहीं ये, तो उनकी नजर उस वडे मजान की तरफ गयी। वे कहने रंगे कि इतने वडे मजान में थोडे-से ही स्रोग रहते हैं । सैर, वह भी नहीं हुआ ।

#### गांघीजी की असामान्य प्रतिभा

हम तो समझते है कि गापीजी की असामान्य प्रजा थी, जिससे

१ अब यह परिमाण ता० ३१-१-१५६ तक ४२,६३,२८० एकड तक पहुँच गया है।

२ राष्ट्रपति-भवन ।

वे सामान्य जनता के साथ फौरन एकरूप हो जाते थे। उन्हें कुछ सोचनाही नहीं पड़ता था। एक मुट्ठीभर नमक क्या चीज थी! किसका ध्यान उस पर जा सकता था ? हाँ, गोखले असेम्बली में कभी बोले थे कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए । उसका आधार लेकर गांधीजी ने कहा कि नमक तो मुफ्त मिलना चाहिए। हमारी भाषा में एक शब्द है, 'नमकहराम'। उसका मतलब यह है कि सारे जीवन को रुचि या स्वाद देनेवाला पदार्थ अगर कोई है, तो वह नमक है। अंग्रेजी में 'ब्रेड एंड वटर' कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रोटी के साथ नमक चलता है, 'नमक-रोटी' कहा जाता है। गांधीजी ने कहा कि हम नमक वनार्येंगे और अंग्रेजों का कानून तोड़ेंगे। लोग देखते रहे कि इससे क्या कानून तोड़ना होगा, परन्तु वह बात हुई; क्योंकि वह बुनियादी चीज थी। वैसे ही शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करने की बात छीजिये। उन्होंने बहनों से पिकेटिंग करवायी। तब चर्चा चल रही थी कि शराब की दूकानों पर किसे भेजा जाय, क्योंकि वे तो गुंडों के अड्डे होते हैं। सबसे नीचे के स्तरवाले लोग वहाँ पहुँचते हैं । तब गांधीजी ने कहा कि वहाँ वहनों को भेजना चाहिए। और वहनों की क्या हारुत थी ? वे तो घर के वाहर भी नहीं निकलती थीं । परदे के अन्दर ही रहती थीं । उनके हाथ में गहने होते थे, यानी शृंखळा होती थी। सोने की ही सही, पर थी शृंखला ही । उन्हें भीरु भी कहा जाता था । ऐसी वहनों को बदमाशों का सामना करने की यह सूचना बड़ी विचित्र मालूम हुई । लोगों ने कहा कि वहाँ का वातावरण तो वड़ा गन्दा होता है, गाल्यिँ वकी जाती हैं, वहाँ वहने कैसे जा सकती हैं ? तब गांधीजी ने कहा कि बहनें तो सभ्यता और संस्कृति की मूर्ति हैं न ! अतः जहाँ असंस्कृति है, वहाँ संस्कृति को मेजना चाहिए। वहाँ तो सद्भावनावालों को ही भेजना चाहिए। अन्धकार का मुकावला प्रकाश से ही हो सकता है। वहनें वहाँ पर गयीं और लोग उनको

देखकर शर्मिन्दा हुए। यह सब गाधीजी की सृक्ष थी। जिनकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है, उनके साथ एकरूप होने की अद्भुत सृझ उनमें थी और वह विरुकुठ सहज होती थी।

## साहित्यिक चिनगारी को पहचानते हैं

इन बातों से आजादी की लड़ाई को जोर मिला। कुछ लोग तो उल्टा सोचते थे। वे कहते थे कि शराव-बन्दी, खादी वगैरह चीजें स्वराज्य-आन्दोलन के साथ जोड़ दी गयीं, इसलिए उनमें जोर आ गया। लेकिन वे नहीं समझते थे कि ये तो जीवनदायिनी चीजें हैं, उनके कारण स्वराज्य-आन्दोलन में नैतिकता आयी । फिर स्वराज्य आया । उसके बाद फिर अब कुछ बात करनी है, तो गरीबों के छिए ही करनी है। फिर <sup>मू</sup>-दान-यज चला। छत्तीस लाख एकड़ मूमि हमें मिली। यह कोई बड़ी वात नहीं है; लेकिन है अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। अगर जमीन ही गिनी जाय, तो क्या चीज है । हिन्दुस्तान में तीस-चालीस करोड़ एकड़ जमीन है, वहाँ यह छत्तीस लाख एकड़ जमीन एक प्रतिशत ही तो हुई। लेकिन साहित्यिकों के लिए वह विशेष वात है, क्योंकि वे चिनगारी को पहचानते हैं। दूसरों के लिए तो पेट्रोमैक्स की जरूरत होती है, लेकिन साहित्यिको के लिए एक चिनगारी ही बस है। वे प्रकाश का अंकुर देखते है, तो परीक्षा कर रेते हैं। दूसरे तो बीज से भी परीक्षा करना नहीं जानते, वे जब फल चखते हैं, तभी जानते हैं कि फल खट्टा है या नहीं । लेकिन साहिन्यिकों का स्वाद विगड़ा हुआ नहीं है । उनका स्वाद स्वच्छ और निर्मल होता है ।

साहित्यिको के लिए हमारी भाषा में 'कवि' अञ्द का इन्तेमाल किया गया है—"कवि. कान्तदर्शी।" कुछ सतरें, क स ग लिख डाउने से कोई कवि नहीं होता। जिसे कान्तदर्शन है, जिसे उम पार का दर्शन है—जहीं का दुनिया को दर्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया की ऑसों पर परदा पड़ा है, ऐसा दर्शन जिनको है-चे किव कहे जाते हैं। किव को तो प्रातिमदर्शन होता है, मामूली आँख का दर्शन नहीं। जरा इशारा या निशानी मिल जाय, तो उन्हें मालूम हो जाता है। अब तो हमें कुछ जमीन मिली है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में थे, तब तो हमें ज्यादा जमीन नहीं मिली थी। फिर भी मैथिलीशरणजी और सियारामशरणजी को इस काम के प्रति आकर्षण हुआ और उन्होंने कहा कि "अरे, यह तो भारत का हृदय है।" हृदय तां छोटा होता है अँगूठे के जैसा, लेकिन उसके अन्दर जो ज्योति है, नही आत्म-तत्त्व है। यह विलक्तल ही छोटा होता है, अणुमात्र : "अणोरणीयान् महतो महीवान्!" परन्तु इसकी प्रभा इतनी व्यापक होती हैं कि महान्से महावा् चीज बही होती हैं। छोटी-सी चीज में भी चेतना होती हैं, तो वह अलम से दीखती है।

विवेकानन्द ने कहा था कि चलती ट्रेन में बहुत ताकत होती हैं। लेकिन पटरी पर की छोटी-सी चीटी ने देखा कि सक्षसी दोंड़ी आ रही है, तो वह हट जाती और वच जाती है। ट्रेन कितनी ही बड़ी हो, फिर भी चीटी उससे वच जाती है, क्योंकि वह राक्षसी वेवक्र्फ होती है। वह तो अचेतन है और चीटी में चेतन्य होता है, जिसके कारण वह वच सकती है। उसको मारने की शक्त ट्रेन में नहीं होती। जिसमें चेतन का अंश है, वह बात साहित्यिकों को आकर्षक माल्म होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप तटस्थ बुद्धि से इस काम की ओर देखिये, चारण मत विनये। उदासीन होकर उसकी ओर देखिये। मैंने 'उदासीन' शब्द संस्कृत के अर्थ में इस्तेमाल किया है। "वत् आसीनः"—यानी ऊँचा बैठा हुआ। यह अहिंसा का विचार है। सर्वोद्य का या किसी खास संप्रदाय का विचार है, इस हिंप से मत सोचिये। स्वतंत्र बुद्धि से सोचिये। यह सोचिये कि इसका क्रान्त-दर्शन क्या है सकता है ?

#### भारत का गौरव : त्रहा-विद्या

हिन्दुस्तान की भव्यता का वर्णन अनेक छोग अनेक प्रकार से करते हैं। कहते हैं कि हिमालय जैसा पहाड नहीं, गगा जैसी अद्भुत नदी नहीं। ओर भी कई वार्त कही जाती है। तो इसके पीछे ममत्व हैं, इसलिए यह महत्ता हमें प्रतीत होती हैं। ममत्व न हो तो वह नहीं प्रतीत होगी। यो तो हर देश-वासी को अपने देश के लिए ममत्व होता हैं, इसलिए महत्त्व मालूम होता हैं। हम भी कहते हैं "सारे जहां से अच्छा।" अगर पृष्ठा जाय कि क्या अच्छा? तो कहते हैं "हमारा"। अगर वह 'हमारा' छोड दें और केवल तुरुना के लिए खड़े हो जायँ, तो वह वात नहीं रहती।

हिन्दुस्तान की मिट्टी अमेरिका की मिट्टी से अधिक अच्छी है, ऐसी यात नहीं है। यो तो अमेरिका की मिट्टी ही निल्झुल ताजी है—'फ़ैरी' है, उसम से अधिक फनल पैटा हो सकती है। वहाँ पर कितनी वडी-बढी निद्यों है! उनके सामने हमारी गमा नटी क्या है! हों, यह हिमाल्य पर्वत दुनिया में सन्में ऊँचा है, पर उसको छोडकर दूसरी ऐसी कोई चीज हमारे पास नटा है, जिसके आधार पर हम दांबा कर सकें कि हिन्दुस्तान श्रेष्ठ है, परन्तु ममस्त्र के कारण हम ऐसा दांबा करते हैं।

मेस बाग थर नरा है कि हिन्दुस्तान की बुदरत दूसरे हैदों भी बुदरत से अच्छी है, रेनिन मेरा दाग बह है कि हिन्दुस्तान में ब्रह्म दिवा निक्तरी है, जिसकी ताकन से यह भुदान-यज बना है, उस जोर भी बन्ह दुनिया में नरा है। यर बात तम किएकर तद्यक्ष शोकर पह रहें हैं। तमने दुनिया भी बात सी मापाओं और साहित्य मा अयदन किया है। मिन्दु तुनिया भी किसी भी भाषा में ऐसा साहित्य नहीं है, जो निष्टाभाव में पर कि 'तरक्षमि'—'सू प्राप्ते' और बनी त्यारा वर है। इसी पास्त तम भारत पा भीरय मानते हैं। यर भीरय स्वत्य दृष्टि में भी सिंह होता है। भारत 'सोर उसी से अच्छा' है, ब्योहि बनों पर कुत दिया है।

## मांसाहार निवृत्ति

वह 'ब्रह्म विद्या' ऐसी नहीं है कि उसके साथ-साथ अन्धकार भी रहे, श्रम भी रहे । वह ब्रह्म विद्या इतनी ताकतवर है कि उसके सामने अन्धकार टिक नहीं सकता, अम रह नहीं सकता। उसीके वल के कारण यहाँ करोडो **छोगो ने मासाहार छोडा । दुनिया के दूसरे देशों में** आज प्रयोग हो रहे हैं। वे वालवत् पयोग कर रहे हैं-'वेजीटेरियन रेस्ट्ररेंट' खोलते हैं। कुठ होग वहाँ जाते है । इस तरह वहाँ पर नया आरम्भ हुआ **।** जो आन्दोल्न हिन्दुस्तान में दस-दस हजार साल पहले हो चुके, उनका आगमन पाश्चात्य देशों में अन हो रहा है। अन जनसस्या बढ़ रही है, तो उनको अनुभव हो रहा है कि मासाहार करते हैं, तो हर मनुष्य के पीछे दो एकड जमीन की जरूरत होती है। दूध छेते है और शाकाहार करते है, तो एक एकड जमीन की जरूरत होती है। केवल शाकाहार और धान्याहार करते है, तो आवे एकड में काम चल जाता है। पाश्चात्य लोग वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए वे इस तरह का हिसाब करते है। मेरा मानना है कि वे धीरे धीरे मासाहार छोडने की तरफ आयेंगे। उनके ध्यान मे आयेगा कि पशुओं को खाना गठत है। ठेकिन हिन्दुस्तान मे तो यह बात तभी फैठ चुकी, जब जनसंख्या अधिक नहीं थी । पारचात्य देशों में तो जनसंख्या वर्ष रही है, इसलिए अप मासाहार छोडने की बात चरेगी ।

हमने युना है कि हिटलर ने मासाहार छोड दिया था, क्योंकि मास के टीन दक्षिण अमेरिका ओर अर्जेण्टाइना से आते थे। वहाँ पर बैलो की हत्या होती थी ओर फिर टीन में मरकर मास बाहर मेजा जाता था। बैलो को टीन का आकार मिलता था और सुन्दर-सुन्दर टीन में बैठकर वे बैल मनुप्य के पेट में प्रवेश करने के लिए आते थे। जर्मनी ने सोचा कि लडाई जिड जायगी ओर डन टीनो का आना बन्द हो जायगी तो हमारी क्या हालन हो जायगी,

इसिल्प जर्मन लोग शाकाहार का प्रयोग करने लगे। उधर मासाहार छोड़ने की जो मेरणा हुई, उसके पीछे परिस्थिति का प्रमाव था। वैसे हरएक देश में सही विचार करनेवाले और सत्य शोधन करनेवाले कुछ लोग तो होते ही है, परन्तु जनता उनके पीछे तब जाती है, जब पीछे जाना अनि-वार्य हो जाता है। लेकिन हिन्दुस्तान में तो जब जनसंख्या कम थी, तभी यह वात चल पड़ी थी।

शाकुंतल में आता है—"आश्रमम् मृगो अयम् न हन्तस्यो न हन्तस्यो न हन्तस्यो न हन्तस्यो ।" राजा दुप्यन्त शिकार के लिए वहाँ पर आता है, तो आश्रम का बचा निर्मयता से उसे कहता है कि "न हन्तस्यो न हन्तस्या।"—यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारो । इस तरह आज कौन लड़का बादशाह से यह वात कह सकेगा ? लेकिन उस बच्चे ने दुप्यन्त से कही, और फिर दुप्यन्त ने मृग को छोड़ दिया। यह हिन्दुस्तान की सम्यता और संन्द्रति है । यह इसल्पि हुआ कि यहा पर प्रसानवद्या थी। परिस्थिति के क्वाय से तो प्रयोग होते ही है, लेकिन वहां पर मासाहार-परियाग का जो प्रयोग चला, वह प्रध-विद्या के कारण चला। ब्रह्म-विद्या कहती है कि हम सब आरम-रूप है। इसल्पि फीन किसको स्वयंगा ?

## गांघी जैसे अंकर

हमारे याँ ये जो माधी बगेस्ट उत्पन्न हुए है, यह कोई बीज नहीं है। हिन्दुस्तान की मुमि में ऐसी याति है कि इस भूमि में से ऐसे ही अंतुर निरूच सकते हैं, दूसरे अंतुर नहीं निरूच सकते। दोग इतिहाग जिसमें बैटते हैं, स्वनासा के आन्दोलन का इतिहाम लिखने बैटते हैं। किमने क्या किया, किमने दिनना क्या किया, यह सन दिगते हैं। ये यागत देवाहर दिवसे हैं और साते हैं कि पूरे धागज नहीं गिठ में हैं। और ! दागज में क्या क्या है। यस निस्तुस्तान का इनिटाम दागज में िल्ला है १ हिन्दुस्तान का इतिहास तो आसमान में लिला है। उधर देखों विश्वामित्र, बिष्ठिष्ठ, अरुम्बती, सप्तिष, सन वहाँ पर है। हिन्दुस्तान का टतिहास देखना है, तो आकाग में देखों। यहाँ पर कितने ही राजा आये आर गये, लेकिन नाम चलता है केवल राजा-राम का। सिर्फ हिन्दुओं की यह हालत नहीं है, हिन्दुस्तान के मुसलमान भी इसी मनोवृत्ति में पले हैं।

मैं मेवातों में काम कर रहा था। उजडे हुए मुसल्मान भाइयों को वसाने का काम कर रहा था। एक दिन उनकी सम्म में मैंने पूछा, "क्या आप अकवर वादणाह को जानते हैं ?" उन्होंने जवान दिया, "नहीं जानत।" फिर पूछा, "आपने अकतर का नाम नहा सुना ?" उन्होंने क्या, "सुना है, अल्ला हो अकतर, अल्ला हो अकतर।" यह तो हिन्दुस्तान के सुसल्मानों की हालत हैं। यहाँ पर राजा राम का नाम ही मालूम हैं। दूसरा राजा ही हमारे देश के निवासी नहीं जानते। फिर ये छोटे-छोटे इतिहास लिखकर क्या करते हो ?

वेदों से टेकर उपनिषड़ तक एक धारा चर्छा आ रही हैं। बुद्ध, महाविर ओर असस्य सत्पुरों का एक प्रवाह चन्ना आ रहा है। उसी प्रवाह में गांधीजी आये। उनका आना छाजिमी था। वे नहा आते तो क्या करते! हम तो उन्हें बहुत वहा महात्मा आदि कहते हैं, परन्तु वे जानते भी थे और कहते थे कि 'हम कुठ नहीं है।' यह बात सही भी है। यहाँ पर ऐसा सनातन धर्म है, तो ऐसा आचरण होता ही हैं। हम इमीमें पेदा हुए है। इस देश की महत्ता इसीमें हैं कि यहाँ का जो सारम्बत हैं, साहित्य हैं, उसम जो उन्ते विचार मिळेंगे, बसे विचार दुनिया की दूसरी भाषाओं में नहा मिलेंगे। बाकी जो हिन्दुस्तान का वेमव कहा जाता है, वह तो ममत्व के कारण ही।

तमिल कवि सुब्रह्मण्यम् ने कहा हे कि हिमालय जैसा दूसरा पहाड नरा हे आर उपनिपद् जैसी दूसरी पुस्तक नहीं है। आखिर आपके पास एक ही तो भौतिक चीज है और वह है हिमालय । यह जो अद्वितीय चीज है उसीकी मिसार उस कवि ने पेश की । दूसरी चीजें तो दुनिया में भी है । इसिटिए अगर हमारी सबसे बड़ी कोई चीज है, तो वह है हमारा साहित्य। आजकल कहा जाता है कि संस्कृत भाषा तो अब मर गयी। आखिर <sup>यह</sup> मरना-जीना क्या है ? बीज मर गया और वृक्ष पैदा हुआ, तो क्या बीज मर गया ? जहाँ बीज मरा, परन्तु बीज में से पेड़ पैदा हो गया, वहाँ पर वीज नहीं मरा। जहाँ पेड़ ही नहीं पैदा होता है, वहाँ समझ छीजिये वीज मर गया, निर्जीव हो गया । यह जो हिन्दुस्तान की भाषाएँ हैं, सब संस्कृत से पैदा हुई हैं। तो उस बीज में से आज विशाल वृक्ष पैदा हुआ है। इसलिए यहाँ की हर भाषा में भक्ति का साहित्य मौजूद है। जो शक्ति वीज में थी, वही शक्ति इन भाषाओं में भी आयी है । तो हिन्दुस्तान का वैभव ही यहाँ का साहित्य है, दर्शन है। संस्कृत में जो नाटक और कहानियाँ लिखी गयीं, वैसी तो दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी लिखी गयी हैं। हम यह दावा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जैसा अद्भुत इतिहास िखा गया, वैसा दुनिया की दूसरी भाषा में नहीं लिखा गया । लेकिन हम यह दावा कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान में जो ब्रह्म-विद्या निकली, इसकी अनेक शासाएँ पैदा हुई, अनेक दर्शन हुए। इन सबकी बराबरी करनेवारी चीज दुनिया में दूसरी कोई नहीं है।

ब्रह्म-विया किसी विशेष भूमि की वस्तु नहीं है। यह तो सारी दुनिया की चीज है। वह तो एक संयोग था, इत्तिफाक था कि वह चीज यहाँ पर पैदा हुई । वह चीज यहाँ पर क्यों पैदा हुई ? इसका कारण हम नहीं जानते । ब्रह्म-विया कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो साल-दो साल में फैल जाय । वह तो हजार-हजार सालों में फैलती है। लेकिन हम प्रत्यक्ष और से देखते हैं कि यह चीज दुनिया में फैलनेवाला है। आज का जो विज्ञान है, यह तो उसके सामने वालक है। परन्तु जैसे-जैसे यह प्रीव होता

जायगा, उसकी आत्मा का भान होता जायगा। आज कुछ भान हो भी रहा है। जो आधुनिकतम वैज्ञानिक माने जाते हैं, उनको यह भान हो रहा है कि शायद कुछ जेतन है। साठ साल पहले तो विज्ञान अन्यकारमय था। उस समय वैज्ञानिक ऐसा तो नहीं कहते थे कि ईश्वर है ही नहीं। वे नास्तिक नहीं थे। वैज्ञानिक नास्तिक नहीं, गप्र होते हैं। वे कहते थे कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अब कहते हैं कि इसमें कुछ मृल तत्त्व होना चाहिए और हमारा विश्वास है कि भारत की सारी-की-सारी ब्रह्म-विद्या विज्ञान के जिस्से सही सिद्ध होनेवाली है।

## ब्रह्मतन्त्व सर्वत्र है

आजकल कुछ लोग कहते हैं कि श्रद्धा नष्ट हो रही है; लेकिन हम कहते हैं, विज्ञान के कारण श्रद्धा की जरूरत ही नहीं रहेगी। मानव को अनुभव आयेगा और वही अनुभव कहेगा कि सारी दुनिया में ब्रह्मतत्त्व पड़ा है। विज्ञान तो प्रयोग करता है। आज विज्ञान और गणित के कारण ब्रह्म-विद्या का जितना स्पष्ट दर्शन हमें होता है, उतना स्पष्ट दर्शन प्राचीनकाल के लोगों को नहीं होता था । उनके सामने तो स्थूल उपमाएँ थां । उपनिपदों में कथा-कहानियाँ आती हैं । पिता पुत्र को ज्ञान दे रहा है । उसमें वट-वृक्ष की उपमा का उपयोग किया गया है। पिता कहता है कि छोटे-से चीज में से एक विशाल वट-बृक्ष पैदा होता है, छोटे-से बीज में जो नहीं दिखाई देता है, वह विशाल वट-वृक्ष उसमें छिपा हुआ होता है । वैसे ही आत्मा का स्वरूप होता है। इसलिए हे सोम्य, तुम श्रद्धा रखो। आखिर उसे यह कहना पड़ा—"श्रद्धस्व सौम्य !" लेकिन आज तो हमारे पास सूक्ष्म मिसार्ले हैं। यह 'एटम' का युग है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 'एटम' से तो ब्रह्म-विद्या साफ दीख पड़ेगी। यह चेतन-शक्ति कण-कण में प्रवेश कर सकती है । उसका साक्षात् दर्शन होगा । पहले तो आत्मा का दर्शन

नहीं होता था, न आत्मा कानों से सुनी जा सकती थी। "आतमा वा अरे इण्टब्य: श्रोतब्यो सन्तब्यः", लेकिन उसको आत्मा का द्रष्टव्य और श्रोतब्य म्त्रह्य स्था । उनकी आकाक्षा थी कि आत्मा ऑखो से दीख एटे, कानों से सुनाई दे, लेकिन अब तो आत्मा आखो से दिखाई देगी, कानों से मुनाई देगी। चन्द दिनों के बाद ऐसी हालत होगी कि आत्मा आखो के सममे दीख एटेगी।

अब रेडियो आया है तथा और भी बहुत-सी चीजें आयी है। हम गांधीजी के व्याख्यानों के रेकार्ड सुनते है और उनकी आवाज पहचानते हैं है, यानी मरने के बाद भी हम आवाज सुनते हैं और पहचानते हैं कि वह बाप की ही आवाज है। इसका मतल्य यह हुआ कि शब्द व्यापक और नित्य है। मीमासको का बड़ा बाद चलता था कि शब्द नित्य है या अनित्य १ लेकिन आज यह बात सिद्ध हो गयी है कि शब्द नित्य है, उसे पकड़ने की तस्कीव मालूम हो जाय, तो उसे हम पकड़ सकते है। इसका मतल्य है कि कान से परे कोई शक्ति हमारे हाथ आयी है। कान की शक्ति बढ़ी है। इस तरह ऑस की भी शक्ति बढ़ेगी। विज्ञान से हम स्रष्टि में आत्मा का साक्षात् दर्शन होगा। जो-जो साहित्य यहाँ पैदा हुआ, जिससे आत्म-विद्या प्रकट हुई, उसका हमें अभिमान है।

## भृदान और राजनीति

आप मृद्दान-यज की तरफ राजनैतिक, सामाजिक आदि सामान्य दृष्टि सें मत देखिये। हाँ, यह बात ठीक है कि राजनीति पर भी इसका असर होने-चाला है और राजनीति के बदले लोकजीति आनेवाली है, यह हमारा दावा है। परन्तु ये सन दाये गींण है। हमारा सुख्य दाया तो यह है कि ब्रह्म-विद्या के परिणामम्बद्ध्य यहाँ की ह्या में जो अहिमा है, उसका चिह्न भ्रद्धान-यज में प्रकट होता है। इस दृष्टि से आप इस काम की और देखिये।

## वाणी की उक्ति

मैंने बंगाल में ताराशंकर वंद्योपाध्याय से कहा था कि आपसे हमें वाग्दान चाहिए। उन्होंने कुछ सम्पत्तिदान दिया था, तो हमने कहा कि आपने संपत्ति-दान दिया, सो तो ठीक किया। जो चीज आपके पास पड़ी थी और जिसका आपके पास होना जरूरी नहीं था, वह आपने दे दी, तो ठीक ही किया, लेकिन वाग्दान दीजिये। वाणी की उक्ति बहुत बड़ी होती है। स्वच्छ निर्मल वाणी की शक्ति वहुत वड़ी है। आखिर आप इसी मूमि में पैदा हुए हैं, तो आप जायँगे कहाँ ? जो मूल है, हिन्दुस्तान का जो मूलस्रोत हे, उसे छोड़कर आप कहाँ जायँगे ? शब्द तो हिन्दुस्तान के ही बने हुए हैं । आप वे ही शब्द इस्तेमाल करेंगे। उन शब्दों में जरा वारीकी से देखना होता है। उनमें कितनी सुविधा भरी हुई है। क्या पानी, क्या पेड़। पेड़ शब्द के लिए अंग्रेजी में एक ही शन्द है 'ट्री', लेकिन हमारी भाषा में तो पेड़ के लिए पचासों शन्द हैं। कहा जा सकता है कि इन पचासों शब्दों की क्या जरूरत है, नाहक परिग्रह क्यों बढाना चाहिए। छेकिन यहाँ पर पेड़ के छिए जो पचासों शब्द हैं, वह इसछिए कि वस्तु की ओर सूक्ष्म दृष्टि से देखना होता है। पृथ्वी के लिए अंग्रेजी में एक शब्द 'अर्थ' है। हॉ, इसमें भी कुछ अर्थ हे-पृथ्वी अर्थमती। पृथ्वी का मतल्य है, फैली हुई। दूसरा शब्द है, धरा यानी धारण करनेवाली। तीसरा गव्द है, गुर्वी यानी भारी । चौथा शब्द है, उर्वी यानी न्यापक । पॉचवॉ यद्द है, क्षमा यानी सहन करनेवाठी। तो एक ही पृथ्वी के लिए पचासी शब्द हैं। इस तरह वे लोग पृथ्वी को परमात्म-रूप में देखते थे।

## सारी सृष्टि में चैतन्य

परमेश्वर के कौन-कौन गुण हैं, जो यहाँ पर प्रकट हुए हों। उन गुणों को वे देखते थे और एक-एक गुण के लिए एक-एक नाम देते थे। इस तरह एक वस्तु के पचासों गुण देखते थे। किसी कवि को लिखने में

Ę-D-144

सुमीता हो इसिलए नहीं, बिल्क इसिलए िक उस बस्तु के अन्दर उन्हें अनेक गुणों का दर्शन होता था। सारी सृष्टि में वे चेतन देखते थे। शैरों चेतन में अनेक गुण होते हैं, बेसे सब गुण पदार्थ में होते हैं। इसिलए एक ही बस्तु के लिए पचासां शब्द बनाये गये हैं। उन शब्दों को छोड़- कर आप लिस नहीं सकते हैं। उन्हीं शब्दों के आधार पर आप लिसेंगे। आप कितने ही गये-वीत क्यों न हो, आप जो लिसेंगे उसमें आत्म बिया का प्रकाशन आपके रहते-न-रहते, आपके पहचानते-न-पहचानते होगा। यह टक नहीं सकता। आप पर हमारी यह श्रद्धा है, क्योंकि आप 'अमृतस्य पुत्रा' है। आप सन लोग जो अमृत के पुत्र है, कितने भी मुद्दों बने हो, तो भी बह अमृत जायगा कहाँ? इसिलए हिन्दुस्तान के साहित्यिकों में पुछ बात है। यह हमारी श्रद्धा है और अनुभन भी है। घारेज्वर (जल्क्ड)

तुकाराम का एक वचन है। परमेश्वर को संबोधित करके वह कहता है, "तेरे नाम की महिमा तू नहीं जानता, हम जानते है।" वैसे ही साहि-त्यिको की महिमा साहित्यिक नहीं जानते। जो अपने लिए अभिमान रखने-वाले साहित्यिक होते है, वे साहित्य का भी अभिमान तो रखते होगे, परंतु उसकी महिमा नहीं जानते । वे यदि साहित्य की महिमा जानते होते. तो अभिमान न रखते। साहित्य की महिमा विशाल है। मुझे साहित्य की महिमा का भान इसलिए है कि मै साहित्यिक नहीं हूँ । साहित्यिक न होने भर से उसकी महिमा का भान होता है, ऐसी बात नहीं। एक अवसर होता है । किसीको हासिल होता है, किसीको नहीं हासिल होता । मुझे वह अवसर हासिल हुआ—अनेक भाषाओं के साहित्य का आस्वादन करने का । हरएक भाषा का जो विशेष साहित्य है, वही मेरे पढने मे आया है । उसका असर भी मुझ पर बहुत हुआ है। इसलिए वेनीपुरीजी ने बिहार में जो बात कही-जहाँ मै जाऊँ, वहाँ के साहित्यको को बुलाने की-वह मुझे सहज ही हृदयग्राह्य हुई ।

### साहित्य यानी ऋहिंसा

मै अपने मन में जब साहित्य की ब्याख्या करने जाता हूँ और ब्याख्या करने का मुझे शोक भी है, तब उसकी ब्याख्या करता हूँ—"साहित्य यानी अहिंसा ।" अन यह मुनकर छोग कहेंगे कि यह तो खटती है, हर जगट अहिंसा छाता है। परतु साहित्यकारों ने भी उसकी ब्याख्या की है कि सर्वो चम साहित्य 'सूचक' होता है। 'सूचक साहित्य' को सर्वोच्म क्यों माना जाता है ? इसछिए कि वह सुननेवाले पर आक्रमण नहीं करता। किसी पर अगर उपदेश का प्रहार होने रुगे, तो यद्यपि वह उपदेश हितकर हो, फिर भी उसका स्पर्श शीतल नहीं होता । बचपन में हम ईसप की नीति कथाएँ परते थे, उनका तारपर्थ नीचे लिखा हुआ होता था। तारपर्थ यानी न पढ़ने का अश, ऐसा हम समझते थे। कथा का तारपर्य आगर चंद शब्दों में लिखा जा सका, तो मै समझूँगा कि कथा लिखनेवाले में कोई कला नहीं है। अभी वेनीपुरीजी ने कहा कि "मृदान-यज शब्द किसके साहित्य में कितनी दफा आया, इस पर से लोग हिसाव लगाते है कि यह साहित्य मुदान-यज का सहायक है या नहीं ?" इसके साहित्य में पचास बार भूदान शब्द आया, उसके साहित्य में पाँच सौ वार आया, ऐसी सूची बनाते है और गिनती करते हैं।

#### साहित्य-बोघ का अर्थ

उत्तम कृति का स्थण यही है कि जैसे रामचन्द्र को देखने पर अनेक स्रोगों ने अनेक कर्रमाएँ अपनी-अपनी भावना के अनुसार का, विसे हीं जिस बोध से अनेक्विथ तालपं निकलते हैं, वहीं साहित्य-बोध हैं। कार्ट्रा की कितान में इससे बिल्कुल उल्टी बात होती हैं। एक वाक्य में से एक ही अर्थ निकलना चाहिए, दूसरा नहीं निकलना चाहिए। अगर एक वाक्य में दो अर्थ निकले, तो वकीलों की कम्यत्ती आ जाती है। पर साहित्य की मकृति इससे निल्कुल उल्टी होती हैं। गीता उत्तम साहित्य हैं, रामायण उत्तम साहित्य हैं; क्योंकि उनके ताल्प्य के विषय में मतभेद हैं। जिन मान्त्य के ताल्प्य के विषय में मतभेद न हो और ताल्प्य निश्चित करी जा सके, उममें महित्य-सक्त कम प्रस्ट होती हैं।

प्रतिद्धः न्हिनियान्य हें—"वरोक्षत्रियाः इव हि वेवाः, प्रत्यक्षद्धियः ।" देव परोक्षप्रिय होते हे । उन्हें परोक्षयाणी पमन्द आती हे, प्रत्यक्षयणी पमन्द गरा आती । इसरा मर्ग भी यही है कि प्रत्यक्ष उपदेश में उँँ चुमने का माहा होता है। वाल्मीकि की रामायण जब हम पहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उपदेश के बचन नहीं आते; कथागंगा बहती जाती है, मनुप्य उसके साथ-साथ बहता जाता है। अनेक मनुप्यों को अनेकविध तात्पय हासिल होते हैं और एक ही मनुप्य को समयानुसार अनेकविध तात्पय हासिल होते हैं। साहित्य की विशेषता इस विविधता में है। इसिल एज ब हम साहित्यकों से कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो इसका मतल्य यह नहीं कि वे अपनी विशेषताओं को छोड़कर हमारा काम करें। उनकी विशेषता यही हैं कि साहित्य से विविध वोध मिलते हैं।

## वाल्मीकि की प्रेरणा

ईश्वर के प्रेम के बारे में भक्तजन कहते है कि वह प्रेम अहेतुक होता हैं, उसमें हेतु नहीं होता। त्रेम करना ईश्वर का स्वभाव है। वैसे ही साहित्य में भी कोई हेतु नहीं होता । साहित्य एक स्वयंभ् वस्तु है । लेकिन हेतु रखने से जो नहीं सथ सकता, वह साहित्य में विना हेतु रखकर संघता है, यह साहित्य की खूबी है। गीता भी मुझे इसीलिए प्यारी है कि वह हेतु न रखना सिखाती है। वह एक ऐसा ग्रन्थ है, जो यहाँ तक कहने का साहस करता है कि निष्फल कार्य करो। निष्फल कार्य की प्रेरणा देनेवाला ऐसा दूसरा प्रन्थ दुनिया में मैने नहीं देखा। साथ-ही-साथ वह (गीता) जानती है कि जिसने फल की आशा छोड़ी, उसे अनंत फल हासिल होता है। वाल्मीकि रामायण के आरंभ की ऐसी ही कहानी है। शोकः इलोकत्वमा-गतः । यत्क्रौंचिमयुनादेकमवधीः-क्रौंचिमयुन का वियोग सल्मीिक को सहन नहीं हुआ, शोक हुआ और उसकी वाणी से सहज ही श्लोक निकल पड़ा। उसे मालूम भी नहीं था कि उसका शोक श्लोकाकार बना। बाद में नारद ने आकर कहा, ''तेरे मुँह से यह श्लोक निकला है। इसी अनुप्टुप् छंद में रामायण गाओ ।" फिर सारी रामायण अनुष्टुपू छंद में गायी गयी । सहानभृति की प्रेरणा से काव्य पैदा हुआ और गोक का श्लोक वना ।

#### शम और श्रमं का संयोग

मैने साहित्य की जो व्याख्या की, उसमें भी यही विशेषता है। साहित्य में ऐसी शक्ति है कि उससे श्रम का श्रम बन जाता है। विग श्रम के कोई भी महत्त्व की जीज नहीं बनती, लेकिन साहित्य में श्रम को श्रम का रूप आता है। वूसरी जीजों में मनुष्य को आराम की भी आव- स्थकता होती है। वहाँ श्रम और आराम परस्पर-विरोधी होते हैं। मनुष्य श्रम से थकता होती है। वहाँ श्रम और आराम लेता है और आराम से थकता है—आराम की भी थकान होती है—तो उसके बाद फिर श्रम करने ज्याता है। लेकिन साहित्य की यह खूबी है कि उसमें श्रम के साथ-साथ श्रम जलता है। जीवीसों घंटे काम और जीवीसों घंटे आराम, यह है साहित्य की खूबी। साहित्य का जित पर कोई बोझ नहीं होता।

## साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा

साहित्य की सर्वोत्तम संजा, उसका सर्वोत्तम संकेत भुझे आकारा में दीखता है। आकारान्दर्शन की किमीको कभी थकान नहीं होती। उ<sup>ज्य</sup> आसमान निरंतर आपकी ऑप्य के सामने होता है, फिर भी आंख थक गर्या, ऐमा कभी माटूम नहीं होता। आकारा के समान व्यापक, अविरोधी और गति देनेवान्य होता है माहित्य। फिर भी ठोत भरा हुआ। यह भी आकारा का ही वर्णन है। ऐसी कोई बगह नहीं है, बहाँ आकारा न हों। आकाश के जैसा ही व्यापक हैं। इसलिए आकाश ही साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा है।

साहित्य-सेवन की थकान नहीं आनी चाहिए। हम सुन्दर-मधुर संगीत सुनते हैं, तो 'अब बस!' नहीं कहते। जहाँ 'अब बस' आ गया, वहाँ समझना चाहिए कि वह चीज मनुष्य को थकान देनेवाली है। साहित्य के लिए भी जहाँ 'अब बस' आ गया, वहाँ समझना चाहिए कि साहित्य की शक्ति कम है, वह पूरी प्रकट नहीं हुई है।

बहुत-से लोगों को खुशबू बहुत अच्छी मालूम होती है और बदबू तकलीफ देती है, परन्तु मुझे खुशबू की भी तकलीफ होती है। कोई ब् ही अगर न रहे, तो चित्त प्रसन्न रहता है। यह वात बहुतों को विचित्र-सी लगेगी; परन्तु जिस बगीचे में खूब सारे सुगन्धी पुप्प होते हैं, वहाँ पर कुछ क्लोरोफार्म जैसा असर होता है, चिन्तन अस्पष्ट हो जाता है, मन्द पड़ जाता है। दिमाग को शकान आती है। खुशबू के परमाणु नाक के अन्दर चर्ल जाते हैं। उस जगह जो पर्दा होता है, वह दिमाग के साथ जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पर वे बैठ जाते हैं, तो उनके स्पर्श से चिन्तन में एक प्रकार की मन्दता आ जाती है। अगर निर्गन्ध जगह हो, तो उसकी कोई थकान नहीं आती। रंग का भी यही हाठ है। कुछ रंग कुछ लोगों को प्रिय होते हैं, हेकिन वे सदासर्वदा आपके सामने हों, तो भी थकान आती है। मगर आसमान के रंग की कभी थकान नहीं आती। इसिटए प्रसु को नीटवर्ण कहा जाता है । आसमान के नीटवर्ण की कभी थकान नहीं आती।

## अनुक्ल ही परिणाम

साहित्य की एक व्याख्या यह है कि उसका हमेशा अनुकूल ही परि-गाम होता है। पर यह तो तब बन सकता है, जब प्रतिक्षण नया अर्थ देने की क्षमता उसमें हो । जिसको दूध प्रिय है, उसे गाय प्रिय होती है, पर विना दूध की गाय प्रिय नहीं होती । जिसे दूध प्रिय नहीं, उसे दूध देनेवाली नाय भी प्रिय नहीं होती ! लेकिन ऐसी कोई कामधेनु हो, जो हर चीज देती हो, तो वह सक्को सदासर्वदा प्रिय होती हैं। साहिल्य ऐसी कामधेनु हैं। उसमें से अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ मिल जाता हैं।

## 'द' का मेरा अपना अर्थ !

उपनिषद् में 'द' की कहानी आती है। एक ही 'द' अक्षर का दम, दान और दया, ऐसा तीन तरह का अर्थ किया गया है। देव, मनुष्य और असुर, तीनी ने अपनी भूमिका के अनुसार वीघ लिया। फिर मैंने सोचा, 'द' का में क्या अर्थ लूं ' यदापि में हिन्दी में बोल रहा हूँ, फिर भी मेरा मन मराठी है, उसल्लिए में मराठी में सोचता हूँ। तो मैंने सोचा कि किया के लिए 'द' का अर्थ क्या हो सकता है ' असुरों के लिए उसका अर्थ क्या होता है, देवों के लिए दमन होता है, तो विन्या के लिए 'द' याने 'दमड'! दगड से मतल्य है, पत्थर! अन यह अर्थ न देवों को मालूम था, न असुरों को मालूम था, न उपनिषदकारों को ही। यह सुद्ध मराठी पर्थ है—'द' याने दगड। में दगड, पत्थर के समान वन जाऊं। कोई पचास प्रहार करें, तो भी हर्ज नहीं। वह मूर्ति भी वन सकता है और टोकर भी दे सकता है। इतना सारा 'द' का अर्थ मुझे मालूम था और जन यह अर्थ मुझे सुझा, तो मुझे वड़ी मसलता हुई।

#### स्वल्पाचर साहित्यिक

उत्तम साहित्यक काउट-स्वल्पाक्षर होते हैं । बहुत पानी डाल्पर फंट्राये हुए नहीं होते । स्वल्पाक्षर होते हैं, थाने खोड़ में अधिक स्वन्नना होती है और उनमें अनाकमणकीलता होती हैं, जिसमे महज ही बोण मिले। व्यक्ति वोध ठेना चाहे, तो छे सकता है और न छेना चाहे, तो नहीं भी छे सकता है। हर वक्त वोध छेना पड़े, तो मुश्किल होगी, इसिल्ए जब वोध छेना चाहे, तभी छे सकता है। समयानुकूल वोध मिले और बोध न भी मिले, तो भी जो प्रिय हो, वही अच्छा साहित्य है।

### कवि की व्याख्या

एक दफा में बहुत बीमार था। कभी-कभी रामजी का नाम लेता था, कभी माँ का। अब मेरी माँ तो उस समय जिन्दा नहीं थी। में मन में सोचने लगा कि उस माँ का मुझे क्या जययोग है, जो जिन्दा नहीं है और मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, उसे मिटाने के लिए नहीं जा सकती। फिर भी मैंने उस शब्द का उपयोग किया। माँ के मरने पर भी 'मों' शब्द के उचारण से उसके पुत्र को बीमारी में असवता होती है और उस शब्द से ही उसे अपना अभीष्ट प्राप्त हो जाता है। यह ऐसा शब्द है, जिसमें कार्य की सीमा होती है।

ऐसे शेंच्द हमारे देश में, हमारी भापाओं में बहुत हैं। इसिलए यहाँ लोग अनिच्छा से भी कवि वनते हैं। वे शब्द ही ऐसे होते हैं, जो अनेकि विश्व प्रेराण देते हैं। इसिलए मनुष्य चाहे या न चाहे, वह किव वन जाता है। मेरा खयाल है कि भारतीय भापाओं में जितनी काल्य-शिक है, उसकी तुलना में दुनिया की दूसरी भाषाओं में कम है। हॉ, अरवी ओर लेटिन में है। संस्कृत में यह सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह भाषा काफी प्राचीनकाल में निर्माण हुई है। इसिल्ए मनुष्य आज जिस तरह स्पष्ट रूप में सोचता है, वैसा उस समय नहीं सोचता था, अस्पष्ट रूप में सोचता था। जहाँ मनुष्य अस्पष्ट रूप में सोचता है, वहाँ वहुत ज्यादा सोचता है। जहाँ स्पष्ट सोचता है, वहाँ विशिष्टता आ जाती है और व्यापकता कम हो जाती है, जैसे स्वप्न में सपृथा नहीं होती। परंतु स्वप्न में जो विविधता होती है,

वह दुनिया में जो विविधता है, उससे भी ज्यादा होती है। सृष्टि में जो है, वह सब स्वप्न में हे और सृष्टि में जो नहीं है, वह भी स्वप्न में है। स्वप्न के पेट में जाग्रति होती है। कवि की सारी सृष्टि स्वप्नमय होती है। उसका चिंतन सुक्ष्म, अव्यक्त और अस्पष्ट होता है।

व्यावहारिक भाषा में किव याने मूर्ख । कुरान में भी मुहम्मद पैगंबर कई दफा बोले हैं, "मे किव थोड़ा ही हूँ !" मेरी समझ में नहीं आता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा । फिर एक जगह उनका एक वचन मिला कि "में किव थोड़ा ही हूँ, जो बोले एक और करे एक !" कहा जाता है कि कुरान में बहुत काव्य है । अरबी साहित्य में उसे साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है । यह कोई केवल काल्पनिक गौरव की बात नहीं । आधुनिक अरबी साहित्य को कुरान से सारी स्फूर्ति मिलती है । इतना होने पर भी उन्होंने कहा, "में किव थोड़ा ही हूँ, जो बोले एक और करे एक!" इसका एक मतल्य यह कि में जो बोलेंगा, यह करूँगा; इसलिए में किव नहीं हैं । इसे उपालंग मानने के बजाय हमने अधिक मुन्दर अर्थ निकाल है । उसका अर्थ यह कि "आप लोगों के सामने मैं एक स्पष्ट चिंतन रसनेवाल हूँ, जिससे कि आपको हिटायत मिले।"

किव का चितन तो हमेशा अन्पष्ट होता है। उसके काव्य की गहराई को यह सुद नहीं जानता। उस पर परस्पर-विरोधी भाष्य किया जा सकता है। अगर किसी किव ने अपनी किवता पर कोई भाष्य लिखा, तो में उमसे बिल्कुल विरुद्ध भाष्य लिस सकता हूँ और संभव है कि लोग मेरा भाष्य कमूल करें और शायद वद खुद भी कबूल करें! किव को जो सझना है, वद उसके स्पष्ट चितन के बादर की चीज है। कोई चीज उसे मात होती हैं। यद उस बनाता नहीं, कुछ स्वना नहीं करता। सहज ही उस शे कहा है: "किव क्रात्तरक्षीं" किव दूर की देखता है, ऐसा कुछ लोग उसका अर्थ लगाते है। हाँ, वह भी हो सकता है। परतु उसका एक अर्थ यह भी है कि किव वहुत ही अस्पष्ट देखता है। जो स्पष्ट वस्तु है, उसे तो हर कोई देखता है, पशु भी देखता है। पशु का मतल्ब यही है कि जो देखता है, वह पशु है—'पर्क्यित इति पशु'। जो देखता है, विना देखे जिसे भरोसा नहीं होता, चितन से कोई बात नहीं मानता, कहता है, सन्नृत दिखाओ, वे पशु होते है। वह पशुल है। किव में यह पशुल नहीं होता। इसिंग्य उसकी वाणी में विविध दर्शन होता है।

अभी बेनीपुरीजी ने बताया कि हम भ्दान-यज्ञ में मदद करना चाहते हैं। कोई साहित्यिक वास्तव में मदद करेगा, तो मालूम ही नहीं होगा। अगर फलाने उपन्यास में विनोना को मदद की गयी है, ऐसा मालूम हो गया, तो वह असफल है। जिसमें पता ही न ट्येंग, वहीं उत्तम मदद हैं। जैसे ईश्वर की स्थिति है। वह मदद देता है, तो उसका भान ही नहा होता। बह विना हाथ के देगा, बिना ऑख के देखेगा, बिना कान के सुनेगा, बिना लेखनी के लिखेगा। सर्वोच्य कवि वह हो सकता है, जिसने कुछ भी न लिखा हो! जिसने दुछ रही लिसा हो, वह कि ही नहीं है। महाकवि वह हो सकता है, जिसके ह्दय में इतना काव्य भर गया है कि वह पक्त ही नहीं कर सकता।

## 'साहित्य' प्रकाशित नहीं होता है

इसका अर्थ यह नहीं कि जितने कुछ भी नहीं हिखा, वह किन होता है। एक महाकवि ऐसा हो सकता है, जिसकी काव्यशक्ति बहुत गहरी होने के कारण प्रकाश में नहीं आ सकती, वाणी में और प्रकाशन में नहीं आ सकती। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो लगता है कि माहित्य ना एक लक्षण यह है कि साहित्य प्रकाशित नहीं हो सकता। आजक्त तो हर कोई साहित्य को प्रकाशित फरने की बात सोचता है, परतु यह प्रकाशन की बात नहीं है। साहित्य हमेशा अपकाशित होता है।

## सहचितन कीजिये

इन दिनो तो साहित्यिको को इनाम भी दिया जाता है। हमको भी इनाम मिला है। हमको याने हमारे प्रकाशक को ! इन दिनो किसके सिर पर इनाम आकर गिरेगा, कोई भरोसा नहा। इसिल्ए जन कमी हम साहित्यिको की मदद के लिए अपील करते है, उनके पास पहुँचते है, तो हम इतना ही चाहते है कि आप हमारे साथ सहचितन कीजिये। हम जैसा चिंतन करते है, उसमे आप शरीक हो जाइये, यही हमारी मॉग है। गानव के लिए यह बात सहज है, उसका यह स्वभाव है।

हम आम ग्वाते हैं, तो पास बैठे हुए मनुष्य को दिये बगैर नहीं खा सकते । इतना ही नहीं, पड़ोसी को बुलाकर खिळाते हैं । जो दूसरे की निना बुलाये खायेगा, वह रसिक नहां है । जो अपने रस में दूसरे की शरीक करता है, वहीं 'रसिक' है । इसलिए जन हम साहित्यिकों को बुलते है, तो कटते हैं कि हम अकेळे ही रस हेते जायूँ, यह अच्छा नहां । आप रसिक है, इसलिए आप भी शरीक हो जाड़ये । शरीक होने पर आप चाहि माय लिचिये या न लिसिये, हमें बहुत मदद होगी।

मेरी तो मान्यता है दि जिन्होंने उत्तम दाव्य लिखे, वे उतने उत्तम कि नहीं थे, नितने कि वे हैं, जिन्होंने छुठ नहीं लिखा। जो महापुर्ष हिन्या को मार्ट्म हैं, वे उतने उड़े नाही। उत्तसे भी बड़े वे महापुर्ष हैं, जो हिन्या में मार्ट्म नहीं है। "अव्यक्तिकार अव्यक्ताकार।" जानी का आचार अव्यक्तिकार होता है, वर प्रकट नग होता। मार्ट्म ही नहीं होता कि वर जानी है। आप हमारे अनुभन में बरीक हो जाड़ये, इतनी ही हगारी मार्ग है। वर्षिक हो जाने पर उमहा प्रसानन हो या न हो, बर्जी

में हो या कृति में हो, एक प्रकार के शब्द में हो या दूसरे प्रकार का शब्द में हो, एक प्रकार की कृति में हो या दूसरे प्रकार की कृति में हो, इतने सारे प्रकार के प्रकाशन हो या अप्रकाशन भी हो, तो उन समसे हमें मदद मिलेगी, अप्रकाशन से ज्यादा मदद मिलेगी। हम इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे अनुभग्न में समभोगी, रसमोगी हो जाइये। फिर वह शब्द में या कृति में प्रकट न हो सका, तो हमें समसे ज्यादा मदद मिलेगी। वह चीज आपके सकल्प में रहेगी और आप हमारे अत्यत निकट रहेगे।

#### आवाहन का भार नहीं

इसिल्ए जन हम साहित्यिकों से आवाहन करते हैं, तो साहित्यिकों पर हमारे आवाहन का कोई भार नहीं है। अगर किसीकों महसूस हुआ कि विनोवा ने हम पर वड़ी भारी जिम्मेदारी छाली है, तो वह क्या साहित्य लिखेगा १ साहित्यिक वोझ नहा उठा सकता और हम किसी पर बोझ नहीं छालेंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि हमारे साथ शरीक होने में, उस रस की अनुमूति में आनद है। हम चाहते हैं कि आपकों भी यह आनन्द मात हो। इसीका नाम है, साहित्यिकों का आवाहन और साहित्यिकों की मदद ।

वलरामपुर में बगाल के साहित्यिक इकट्ठे हुए थे। कभी कभी मेरी समाधि रंग जाती है। उस समय ऐसी योजना की गयी थी कि हमारे सामने दीपक रखे गये थे—पॉच, सात, जो, इस तरह से। मैं उनकी और देख रहा था। में मन में सोच रहा था कि पॉच दीपक है, तो पचमाण हो गये। सात है, तो सप्तिष्ट । नौ है, तो नवद्वार। ग्यारह है, तो एकादश इन्द्रियाँ। इस तरह मैं कल्पना कर रहा था, तो कल्पना-तरंग में मेरी समाधि रंग गयी। उस दिन के हमारे भागण का साहित्यिको पर बहुत असर पड़ा, वे तन्मय हो गये, ऐसा हमने सुना। उन्होंने कहा कि आपके इस आन्दोलन से हमें नवजीवन मिला है। वंगाल के साहित्य की देशभर में प्रतिष्ठा है, परन्तु वीच में कुछ मंदता आ गयी थी। अब फिर से जीर आयेगा। हमने सुना कि ताराशंकर वंघोपाच्याय इस विषय पर एक उपन्यास भी लिख रहे हैं। लेकिन हम उसकी ताक में नहीं हैं। हम किसीसे कुछ आजा नहीं रखते। एक अध्यक्त असर हो जाता है।

## साहित्य वीणा की तरह है

साहित्य के लिए हमारी इतनी सुक्ष्म भावना है। साहित्य एक वीणा की तरह है। कुछ लोग समप्रते हैं कि वीणा वजानेवाला बोर से बजाये, तभी श्रोताओं पर असर होता है। परंतु जो उत्तम कलाविद् होते हैं, वे विच्हुळ वारीक आवाज से बजाते हैं, जेसे हृदय-बीणा पर बजा रहे हों। एक दफा में ऐसा ही बीणा-वादन सुन रहा था। धीमी-शान्त आवाज, जैसे आंकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जिनमें रस-श्रहण नहीं था, वे कहते थे कि यह कुछ बजा भी रहा है या नहीं! हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। परंतु सुस्र जरा संगीत का कान है, इमलिए सुश्र अतंद आ रहा था। कुछ लोग से समझते हैं कि बजानेवाला प्रमीना-प्रमीना हो जाय, तभी उसने अच्छा बजाया! लेकिन वट तो इस तरह बजा रहा था कि जरा थोड़ी-सी तर एई, फिर भान रहा। फिर एक तार छेड़ी।

#### हृदय-सम्मिलन की माँग

एक टफा एक सुरु के पास एक शिष्य पहुँचा। शिष्य ने कहा, "राहमा समा है, हम जानना चारते हैं।" सुरु हांत रहे। शिष्य ने हुआर एहा, फिर भी सुरु झान्त ही रहे। हम तरह तीन चार पूछा गया और तीनों बार सुरु झान्त ही रहे। भीची चार शिष्य ने कहा, "हमने तीननीत यर पुढ़ा और अप उटर नहीं हैने हैं।" सुरु ने कहा, "हमने तीननीत दफा उत्तर दिया और ऐसे उत्तम तरीके से दिया कि इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता, तो भी तू नहीं समझा। जो न बोलने से भी नहीं समझता, वह बोलने से फैसे समझेगा ?" उसी तरह साहित्यिक से भी हम कहेंगे कि "अरे कम्बस्त! न लिखने पर भी तू नहीं समझ सकता है, तो लिखने पर फैसे समझेगा ?" इसलिए हमने जो साहित्यिकों से मदद माँगी है, वह केवल सहानुमृति माँगी है, हृदय की सहानुमृति माँगी है। इसलिए उसका बोझ या भार नहीं महसूस होना चाहिए। फिर इनाम-विनाम देने की जिम्मेदारी हम पर मत डाल्मा। हम यही चाहते हैं कि सहज भाव से हृदय को साथ हृदय जोड़ दिया जाय।

षुरी ૨६-३-'५५

# साहित्यिकों के पापण का प्रश्न

साहित्य कुछ विचित्र स्वभाववाठी वस्तु है। उसको पोपण देते हैं, तो सूख जाता है, और पोपण नहीं देते हैं, तो भी सूख जाता है। बीच की जो हाटत है, जिसमें पोपण दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता, ऐसी हाटत में ही वे जिंदा रहेंगे।

### साहित्यिकों की दरिद्रता

कुछ बड़े साहित्यिक गरीब थे। तिमळनाडु के भारती बहुत गरीब थे। पर वे दीन नहीं थे। परमेश्वर दिग्दता देता है, तो हमारी कसौटी के लिए ही। अगर हम दीन नहीं बनते हैं, तो उसकी परीक्षा में पास होते हैं। वैमे ही किसीको परमेश्वर श्रीमान बनाता है, तो भी परीक्षा छेने के लिए। गरीबी और वैमव, दोनों ईश्वर की देनें है और ईश्वर हमें दारिद्रच या वैमव देता है, तो हमारी आजमाइश के लिए ही।

## दरवारी कवियों का साहित्य

हम मानते हैं कि जिसे हम सरकार या राजदरवार कहते हैं, उसने जिनको पोपण दिया, उनसे जो भी उत्तम-से-उत्तम साहित्य मिख है, बह भी दूसरे दर्जे का है। वाल्मीकि या तुल्सीदास दरवारी किय नहीं ही सकते थे। दरवारी कियों का उत्तम नाम्ता है, काल्यास। लेकिन काल्यास एक छोद्य-सा उद्यान है। अच्छा बनाया हुआ, सुन्दर, परन्तु ज्यान है। और वार्त्मीकि तो जंगल है। वन और उपवन में जो फर्क होता है, वह उन होनों में था। फिर भी काल्यास स्वतन्त्र वृत्ति का किये था।

#### कवि आश्रित नहीं रहता

उन दिनो फवियो को राजाश्रय दिया जाता था और कवियो का काफी आदर होता था। पर कवि आश्रित नहीं माना जाता था, बल्कि आश्रय देने-बाला ही मानता था कि किं ने हमको आश्रय दिया है। किं हमारे पास रहता है, इसीका वे लोग उपकार मानते थे।

कुछ छोगों का तो कहना है कि राम का यश इतना जो फैछा, उसका कारण है, उनके पास एक किव था। वाल्मीिक ने उनका यश फैल्या। वैसे रावण भी तो वहा था; छेकिन उसका यश फैल्यानाल कोई किव उसे नहीं मिळा। इसलिए किव राजाओं के पास आश्रय के लिए नहीं जा सकते।

## जनता के साथ एकरूपता

में मानता हूँ कि किव को क्लर्की जैसी मौकरी का आधार मिन्ने, तो वह आधार उसे तोडनेवाळा ही होगा। किव के लिए क्लर्क बनना तकलीफ-देष्ट है, परन्तु उसके लिए किसान बनना तकलीफदेह नहीं हैं। बुदरत के साथ एकरूप होनेवाळा धधा किव को चाहिए। बड़े-बड़े जो किव हुए, बे किसान थे, बदर्ड थे। बे छोटे-छोटे उद्योग करते थे, जिनमे थोड़ी आमदनी तो हो जाती थी, लेकिन नाहक दिमाग को तकलीफ नहीं होती थी। ऐसे कवियों का ही साहित्य फलता है, फलता है। मैं मानता हूँ कि किव को दस बटे अम करना पड़े, तो वह अन्य काम नहीं कर सकता, लेकिन दस बटे अम करना पड़े, तो उनके लिए वह पर्याप्त है। समाज जितना रोती के साथ एकरूप होगा, उतना काव्य बदेगा। किव की संन्या बढ़े या न बढ़े, परन्तु कान्य बदेगा।

#### कवीर कवीर कैसे चना?

कर्नार बुनकर न होता, तो कर्नार नहीं बनता । उस जमाने में छापा-खाना नहीं था । लेकिन उसके बिना ही उसके काव्य का प्रचार हुआ, क्योंकि वह जनता के उद्योग के साथ एकरूप था, इसलिए जनता के छुख-दु ख को वह समझता था । जनता के हृदय के साथ भी वह एकरूप था । इसलिए मैं मानता हूँ कि साहित्यिक या तो किसान हो सकता है या कोई उद्योग कर सकता है या फकीर भी हो सकता है, जो कि केवल जनता पर निमर रहे । ऐसे फकीरों को तो खाना मिले, तो भी स्कृति होती है, खाना न मिले, तो भी स्कृति होती है । खाना न मिलने पर जो दु ख या करुणा हृदय में पैदा होती है, वह भी काव्य की प्रेरक वनती है ।

## कवि का आदर्श

इस तरह साहित्यिक को पूर्ण विस्क्त या सृष्टि का उपासक भक्त, इन दोनों में से एक वनना चाहिए। वो बीच के लोग है, याने वो पूर्ण विस्क्त भी नहीं हैं और सृष्टि के उपासक भी नहीं हैं, उनको कुछ आश्रय चाहिए। लेकिन ऐमा आश्रय चाहिए, जिसमें कि उन्हें स्फूर्ति क लिए अनकारा मिले। कोई पीड़ा दे रहा हो, तो हम सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। सारे यात्री सिर्फ सहानुम्ति दिखाते हैं। सहानुम्ति है, पर करुणा नहीं। करुणा में करने की बात है, क्योंकि 'कृ' धातु से वह शब्द बना है। तो, आज करुणा कहीं नहीं दीख रही है।

#### संपत्ति-दान-यज्ञ द्वारा एक इल

इसिल्ए हमारा जो संपत्ति-दान-यज्ञ है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। फरपुनिस्ट लोग टीका करते हैं कि "विनोवाजी को न जमीन चाहिए, न संपत्ति । उन्हें तो सिर्फ कागज चाहिए।" हम संपत्ति की उतनी कीमत नहीं करते, जितनी इस कागज की करते हैं। इस कागज में हम उस दान देनेवाले से लिखा हेंगे कि जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक हम अपने कुडुम्ब पर जितना खर्च करते हैं, उसका एक हिस्सा दान देंगे। हमें आधा ही खाना मिला, तो उसका भी एक हिस्सा देंगे। आधे पट में भी लोग हिस्सा दें, यह हम चाहते हैं। उस आदमी को हम सिर्फ निर्देश देंगे कि पैसा कैसे खर्च हो। पैसा उसीके पास रहेगा।

# 'आनरेरियम' दिया जाय

हम मानते हैं कि सारा पैसा हमारा है और वह हर घर में बँटा हुआ है। कोई छठा नहीं, आठवाँ या दसवाँ हिस्सा दे, तो भी हर्ज नहीं। हम चाहते यह हैं कि घर में एक मनुष्य और है, ऐसा समझकर उसके वास्ते उतना खर्च करने का कर्तव्य माने जाने की वात चटनी चाहिए। अगर यह बात चटी, तो जहाँ भी ऐसा कोई अच्छा मनुष्य हो, उसके टिए दस-पाँच व्यक्ति एक-एक हिस्सा देंगे। उसका रूप 'आनरेरियम' का होगा। याने जिसे दिया जायगा, सम्मानपूर्वक दिया जायगा। ऐसी हाटत में वह टेनेवाटा भी गटत खर्च नहीं करेगा, न ही ज्यादा टेगा। इससे उसका भी जीवन पवित्र बनेगा और देनेवाले का भी । आदर, कर्तव्य इत्यादि पवित्र भावनाओं के साथ ही वे दान देंगे।

#### चार आवश्यक वातें

इसिल्ए साहित्यिकों को एक तो जुल्सीदास, वालमीिक आदि की कोटि का विरक्त पुरुप वनना चाहिए, तो साहित्य फैलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको किसान वनना चाहिए या वैसे ही छोटे-छोटे उद्योग करने चाहिए। तीसरी वात यह है कि सरकार की तरफ से साहित्यिकों को बुल मिलना चाहिए, लेकिन इसमें अभी देर है। चौथी बात है, सपिन-दान। जहाँ पद्रह हजार कुट्टम्ब हो, वहाँ सब अपना पद्रह्वा हिस्सा हैं, तो एक हजार कुट्टम्ब हो। समाज की सेवा करनेवाले एक हजार कवियो और वैज्ञानिकों के कुट्टम्बो को अकेला गया जैसा शहर भी पोषण हो सकता है। हमें इसी प्रवृत्ति को बढ़ाना है।

## स्वाभाविक पोपण आवश्यक

किव को ज्यादा पोपण न हो और कम भी न हो। उसे कृष्टिमें पोपण नहीं सिल्ना चाहिए। जैसे माँ का दूध बच्चे को सहज ही सिल जाता है, वैमा पोपण किव को मिले। लेकिन अगर माँ बच्चे को अपना गोरत खिलायेगी, तो बच्चा वह नहीं खा सकेगा। इसलिए किव को पराश्रित नहीं होना चाहिए। इससे वह स्र्लेगा। उसको उत्तना ही मिलना चाहिए, जिसमें उसका शरीर, मन और प्राण कायम रहे। पुराने जमाने में भिक्षा चरती थी। लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें देनेवाला अद्धा से नहीं देता। इस लमाने में तो भिक्षा देनेवाला टालने की ग्रुचि से ही देता है। जोर गादियों देकर मुझीमर अनाव मात्र दे देता है। इसलिए मिश्रा नहीं चाहिए। इसलिए संपचिन्दान चलाइये। इसमें बड़ेन्छोंदे, सत्र हाथ बँटायें। जो कोई गाता है, उसे उसका एक हिस्सा देना चाहिए। उस हिस्से में में फिर ऐसे नमाज-मेवकों का पोपण मुविधाएवंक हो मकता है। • • •

ईश्वर और उसकी प्रकृति, दोनों ही अनादि हैं। जब से ईश्वर है तभी से प्रकृति भी है। प्रकृति का होना ही ईश्वर का ईश्वरत्व है। प्रकृति में से अनेकविध सृष्टि उत्पन्न होती है और उसीमें वह विकीन हो जाती है। ऐसी अनेक सृष्टियाँ आती हैं और जाती हैं; प्रकृति कायम रहती है। सृष्टि के बाद मनुष्य आता है। वह सृष्टि का ही एक भाग होता है, और क्षष्टा का एक अंश। सृष्टि से उसकी देह का धारण होता है और सृष्टि से उसके हृद्य का पोपण। मनुष्य के लिए अन का कोटार और बोध का खजाना, ऐसे दुहरे रूप में सृष्टि सजी है।

# अमूल्य निधि

छि और मानव के बीच पदा नहीं है । मानव छि में से सीथे बोध महण कर सकता है और वह आज तक उस तरह करता आया है । यही बोध वाणी में उतरकर बाङ्मय, और सरस्वती की छूपा पाकर सारस्वत वनता है । सरस्वती के विशेष छूपापात्र महापुरुष औरों के रूप में के रिष् प्रथ-रूप में ऐसा सारस्वत संचित कर रखते हैं । यह संचय मानव की अमृत्य निधि है ।

### हितैपी धर्मशास्त्र

मानव अपने अनुभव का लाभ अपने बान्धवों को दे, यह दया का ही कार्य है। लेकिन उसकी भी मर्यादाएँ हैं। तू असुक कर, और असुक मत कर, इस तरह सीधा-संगीन उपदेश एक तरह का आक्रमण हो जाता है। ऐसा आक्रमण सहन हो सकता है, भीठा भी लग सकता है, अगर वह माता-पिता या गुरु की तरफ से हो । तीनों नातों से बोध कर सकनेवाले हितेपी धर्मशास्त्र इस तरह के प्रत्यक्ष और निश्चित, विष्यर्थ और आजार्थ, उपदेश देते रहते हैं।

### मध्यस्थ लेखन-शैली

साहित्य, स्वरूपमात्र के कारण विदम्य होगा ही, ऐसा नहीं हैं। काव्य, नाटक, कथा आदि का कितना ही साहित्य आज ऐसा वताया जा सकता है कि अगर करना ही पड़े, तो उसका ग्रुमार दग्य-याड्मय में ही करना होगा। दग्य कीन और विदम्य कीन, इसकी कसीटी और कोई न करे, तो भी जमाना तो करता ही रहता है। मिसाल के तौर पर रामायण और महाभारत दोनों उत्तम उदाहरण हैं विदम्य वाड्मय के—जमाने की कसीटी पर कसे हुए। इसके खिलाफ बहुत सारे पुराण यद्यपि कथा-शैली से भरे हुए हैं, आज दम्य हो जुके हैं। इस बात से लाभ उठाकर कि काव्य, कथा आदि साहित्य लोगों को रोचक हो सकता है, जो देर-सा साहित्य लोनेक भापाओं में लिखा जा रहा है, सारा दम्य वाड्मय है; आज नहीं तो कल जल जानेवाला है। जल जाने के पहले अनेक लोगों के हृदय भी वह जलाये डाल रहा है, यह दुख की वात है।

### सत्यं प्रियहितं च यत्

कहानियाँ छोटे बचों को भी अच्छी लगती हैं। इसकी वजह क्या है ? मों की वाणी छोटे बच्चों को अच्छी लगती है, इसकी भी वजह क्या है ? जो वजह इसकी है, वही उसकी है। भेम से युझाना, यही दोनों की वजह है—जैसे गीता ने कहा है: "अनुद्वेगकर वाक्यं सत्यं फ्रियहितं च यत्।" लेकिन मों तो पत्यक्ष बोध भी कर सकती है और वह भी बच्चे को रुचता है। औरों का प्रत्यक्ष बोध भी कर सकती है और वह भी बच्चे को रुचता है। औरों का प्रत्यक्ष बोध नहीं रुचता, विल्क सूचन भी हमेशा रुचता ही है, ऐसा नहीं है। ल्याबोक्ति, व्यंग्योक्ति, क्कोक्ति आदि सूचन सीधे आक्रमण से भी अधिक अधिय होते हैं। सारांश, सूचन विदग्ध ही होगा, ऐसा नहीं, और प्रत्यक्ष-बोध भी अगर प्रेमाधिकार-सम्पन्न हो, तो विदग्ध हो सकता है। इसल्प्स् गीता के समान प्रत्यक्ष उपदेश भी विदग्ध वाड्म्य है। इतना ही नहीं, विदग्ध-बाड्म्य के आदर्श सावित हो सकते हैं। प्रेम से रिझाकर हितोपदेश करने के जितने भकार हैं, फिर वे प्रत्यक्ष उपदेश के हों, चाहे प्रोक्ष सूचन के, विवेचनरूप हों अथवा कथा-रूप, विदुम्य-वाङ्मय हैं।

# तीन उत्तम उदाहरण

आदर्श विदाध-वाइमय का एक बाह्य लक्षण ज्ञानदेव ने 'आंमें साने परिणामें थोर' नताया है। ''रूप में छोटा, फल में महान्।'' जगर उद्भुत किये वचन में 'मित' शब्द आया है। हमारी माँ ने बचपन में हमें एक रहा बता रखा था, ''मित में मिठास।'' मुझसे एक गाई ने पृछा, ''गुरहारी रुचि की तीन सर्वोत्तम पुस्तकें कौनसी हैं ?'' मैने कहा, अगवद गीता, ईसप की कहानियाँ और प्विल्ड की भूमिति। मुननेवाले के लिए यह उत्तर विल्डुल अनपेक्षित था। लेकिन में इन तीनों को विदाध-वाइमय के उत्तम उदाहरण समझता हूँ। गीता का बच्चव मैने उत्तर किया ही है। ईसप की कहानियों के बच्चव की जरूरत नहीं है। यूक्लिड का रेखागणित विदाध-वाइम्य फैसे है, यह बताने की जरूरत है। यूक्लिड साक्षात् उपदेश नहीं करता। योड़े में प्रमेय समझकर अल्पा हो जाता है। यह सब विद्रय लक्षण है।\*

कामा ( भरतपुर ) जून, 'श्रह

# सचा साहित्य-रस

वास्तव में किसी भी मानव के लिए, सिवा ईश्वर के लिए वेचैनी के, और कोई वेचैनी किसी भी समय रही ही नहीं है। सब जीवों की एक ही उत्करता है, एक ही दोड़-धूप है और एक ही अंतिम गति है। बस, इतना ही है कि ईश्वर के नाम से सब लोग ईश्वर को नहीं चीहते। कोई उसे संतित नाम देते हैं, कोई संपित्त नाम देते हैं, कोई सत्क्रीर्ति कहते है, कोई सत्ता कहते हैं, कोई ईश्वर भी कहते है। नाम चाहे जो हों, उत्करता के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन, तृष्ठि में अपार फर्क पड़ जाता है।

### मेवे के इकदार

जाने-अनजान सभी ईश्वर की ओर जा रहे हैं। समझ-बूझकर उस दिशा की ओर जानेवाले जानी माने गये; विना समझे जानेवाले अजानी समझे गये। जिन्होंने सीधी राह लीं, वे साधु माने गये, जिन्होंने टेटी राह लीं, वे दुर्जन माने गये। उनकी उत्कटता में तृष्ठि के फल लगते हैं, इनकी पिपासा में वेदनाओं के कॉटे लगते हैं। और मुझे लगता हैं, अधिक तपस्वी ये ही हैं, जो पहले भी ताप सहें और अंत में भी। इनकी तपस्या की बराबरी वे कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने प्रारंभ में मले ही अगणित यातनाएँ सहीं, किन्तु अंत में तो मेवा ही चसा!

#### काव्य की शक्ति—उत्कटता

उत्करता काव्य की शक्ति है। 'उत्करता के अनेक प्रकार होते हैं, इसिलिए काव्य के भी अनेक प्रकार हुए। परंतु उत्करता का स्वरूप सर्वत्र एक ही होता है। इसिलए उत्करतापूर्ण काव्य का रसास्वादन, चाहे वह काव्य किसी प्रकार का क्यों न हो, रसिक अवस्य कर सकता है, फिर उसकी काड्य-रुचि किसी भी प्रकार की क्यों न हो। कि की इच्छा जो रहे, रसिक अपनी रुचि का अर्थ उस काट्य में से निकाल लेता है। भक्ति-रस के काट्य में से शृंगारिक को शृंगार मिल सकता है और शृंगार-रस के काट्य में से मनत भगवान् की भिक्त पा सकता है। बीर-काट्य में बिरफ को वैराम्य मिल जाता है और वैराम्यपस्क काट्य में काट्य-शृंत बीर रस खोज लेती है। इसलिए मैंने मान लिया है कि काट्य का स्वरूप लेतक की मर्जी पर नहीं, रिमिक की मर्जी पर ही निर्भर स्वता है।

### त्रभाव में से भाव कैसे १

परंतु लिखनेवाले के हाथ में एक बात रहती है। नीरस कविवाएँ लियाकर वह पाटकों को 'विनस' जरूर कर सकता है। यह नहीं सभ सकता कि कि वी तो नीरस लिखता रहें और पाटक उसे सरस माने। उसके श्रंगारिक वर्णन को वह भवितमय समज मकता है, लेकिन उसके नीरस वर्णन को वर सरम नर्जी मान मकता। इमिल्ए काव्य का मर्म जाननेवालों ने रम को काव्य की आल्या माना है। और मुझे लगता है, उनका वर कथन मर्गी है।

### जीवन-सार

लेकिन आखिर रस किसे कहते हैं? शब्दों की और अर्थ की ठीक-ठीक रचना या सजावट को तो रस कह ही नहीं सकते । वह चीज तो बनावटी रंगीन केले के समान होगी। सोन-केले का स्वाद उसमें नहीं आवेगा। रस याने लगन की सचाई । इसलिए मैं कहा करता हूँ कि सच्ची लगन चाहिए, फिर वह वाड्य-विपय-वासना की ही क्यों न हो, मुझे मान्य होगी। लेकिन ईश्वर के नाम की भी खोटी लगन नहीं चलेगी। पारस लोहे का सोना कर सकता है, पीतल का नहीं कर सकता। तुम्हारी हीन लगन का रूपान्तर मैं उच्च लगन में कर सकता हैं, लेकिन तुम्हारी होन लगन का रूपान्तर मैं उच्च लगन में कर सकता हैं, लेकिन तुम्हारी खोटे का खरा करने का सामर्थ्य मुझमें नहीं हैं। तुकाराम जब कहता है कि, "न में नेत्रों जल । नाहीं अंतरी तळमळ। तो हे चावटी चे बोल"—अर्थात् अगर "नैनन में नीर नहीं, अंतर में लगन नहीं, तो ये सारे चोल व्यर्थ हैं।" तव वह भी यहीं कहना चाहता है। सत्य ही जीवन-सार है और वहीं साहित्य-रस हैं।

### पापी भी निष्ठावान् चाहिए

लोग पूछते हैं, "क्या यह जरूरी है कि कवि का जीवन पुण्यमय ही हो ?" कोई आमहपूर्वक जवाब देते हैं—"अवस्य ।" दूसरे कहते हें— "वैसी खास जरूरत नहीं है ।" मेरी निगाह में किव का जीवन पुण्यमय जरूर होना चाहिए, लेकिन में दूसरे पक्ष का भी समर्थन करने के लिए तैयार हूँ । मेरा कहना है, कवि पापी ही क्यों न हो, पर वह सच्चा पापी होना चाहिए । अच्छा मनःपूर्वक पाप करनेवाला चाहिए । बीन-बीच में पुण्य का आवरण लेनेवाला, पाप का स्वांग करनेवाला नहीं चलेगा । निष्ठा-वान पापी चाहिए । उस हालस में वह चाहे नरक में आय, लेकिन उसके काव्य से में मोक्ष पा सफता हूँ ।

#### सत्य का प्रयोग

काव्य सत्य का प्रयोग है। जिसके जीवन में जितना सत्य उतरा होगा, उतना ही काव्य उसमें प्रकट होगा। फिर वह उस काव्य की शब्दों में प्रकट करे या न करे।\*

परंधाम (पवनार) १७-८-<sup>१</sup>४९ साहित्यिको का अपना एक कार्य है। परन्तु जैसे वर्डड, बुनकर आदि का एक पेशा होता है और एक जाति होती है, वैसे साहित्यिको की न कोर्ड जाति होती है, न पेशा। बल्कि यह सारी ईश-स्कृष्टि जितनी विविध है, उतनी ही साहित्य की रचना विविध होती है। इसीलिए, साहित्यिको की अपनी म्वतन्त्र मिटिमा होती है। हम उसका समावेश 'नाम महिमा' में कर लेते है।

# कृति में 'राम' हो

एक कहानी है कि 'शत-कोटि रामायण' तीन हिस्सो में बॅट गयी। अखिर में एक खोक रह गया, जो २२ अक्षरों का था। उसमें से भी १० १० अक्षर बेट गये और २ अक्षर बचे। उसका तान में समान विभाजन नहा हो सकता था, इसिएए समान विभाजन करनेवाले भगवान् शकर ने कहा कि हम विभाजन करनेवाले हैं, इसिलए उसकी मजदूरी के तौर पर दो अक्षर लेंगे। उन्होंने दो अक्षर लिये, 'रा' 'म'। उन दो अक्षरों में रामायण आ जाती है। यही साहित्यिकों की कृति का सार है। सीताजी ने हनुमान को मोती की माला इनाम दी थी। हनुमान ने एक-एक मोती चनाना शुरू किया और चनाकर देखा कि उसमें कुछ रस नहा है, तो फेंक दिया। जब सीताजी ने पूछा कि तूने यह क्या किया ? तो हनुमान ने वहा कि मैंने एक-एक मोती चनाकर देखा कि उसमें कुछ रस नहा हैं और जन नहा बीरो, तो फेंक दिया। वह हर चीज में राम है या नहीं और जन नहा बीरो, तो फेंक दिया। वह हर चीज में राम है येखता था। उसी तरह साहि-त्यकों की हर कृति में राम है या नहा, यह देखना होता है। अगर राम नहीं हैं, तो वह कृति चुनिया में नहीं दिकेगी, दुनिया पर स्थायी असर नह

डाहेगी। वह हुप्त हो जायगी। इसिटए किसी साहित्यिक की छूति का नाप-तौट दुनिया के सामने उसके आकार से नहीं किया जायगा। किसने कितना टिखा, इस पर से उसकी कीमत नहीं नापी जायगी, बल्कि उसने जीवन को कितना रस दिया, उस पर से उसकी परीक्षा-पहचान होगी।

हम समझते हैं कि जिस जमाने में हम है, उस जमाने का जीवन-रस त्याग में ही प्रकट हो सकता है। जिस साहित्यिक ने वह त्याग-रस जितना चला हो, उसके जीवन में वह जितना उत्तरा हो, उतना उसका असर दुनिया पर होगा।

हम साहित्यिक नहीं है, फिर भी उनकी महिमा को पहचानते हैं। हमने आज्ञा रखी है कि हमने जो काम उठाया है, उसमे साहित्यिक भी अपनी शक्ति का योग देंगे। हर मनुष्य की अपनी शक्ति होती है, परन्तु जब वह मगवान को समर्पित होती है, तब उसमें पूर्णता आती है। मनुष्य स्वयं अपूर्ण है, नदी स्वयं अपूर्ण हे, परन्तु जब वह समुद्र में डीन हो जाती है, तब उसे पूर्णता शास होती है। हम अपनी शक्ति के द्वारा भगवान की सेवा, समाज-सेवा करते है। पर जब वह मगवान को समर्पण होती है, तब उसमें पूर्णता आती है। फिर चाहे उसमें शृंगार रस हो, करण रस हो या हास्य रस हो।

### नवीन-नवीन रस ही नव-रस

कृषियों ने नव-रसों की गिनती की है, परन्तु हमें स्प्राता है, जो नवीन-नवीन रस होते हैं, वे नव-रस है और उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने एक वर्गोकरण किया। उन्होंने कारूण्य को एक रस माना। दुनिया में कहीं भी पाप देखकर सन्त पुरुप के हृदय में जो माव पैदा होते है, यह फरुणा का एक प्रकार है। दु लियों को देखकर हृदय में जो करणा पैदा होती है, वह करुणा का दूसरा प्रकार है। अज्ञानी का अज्ञान देखकर ज्ञानी के मन में जो करुणा पेटा होती है, वह करुणा का तीसरा प्रकार है। चाहे वह करुणा के रूप में पहचानी जाती हो, पर वह अलग-अलग वस्तु है। जानी के मन में अज्ञान निवृत्ति की जो प्रेरणा पेटा होती है, वह दूसरे ही प्रकार की करणा है। वैसे ही शृगार की बात लीजिये। शृगार का अर्थ है—जहाँ प्रेम प्रकट होता है और हृदय की उदारता का परिचय होता है। जहाँ मनुष्य अपनी ह़टी-फूर्य वातों से दुनिया को सजाता है, दुनिया की शोभा बदाता है, वहाँ भी शुगार है। एक वर्गीचा बनानेवाला मारी पौथा को पानी देता है, उनकी सेवा करता है, शोभा बदाता है, तो वह भी शृगार है। एक भक्त मूर्ति को सजाता है, तो वह भी शृगार है। एक माता भूखे वच्चे को परोसती है, थाठी सजाकर अतिथि के सामने रखती है, तो वह भी शृजार है। चिनकार सुन्दर चित्र खीचता है, तो वह भी शृङ्गार है। किसी व्यथित हृदय को ममाधान देने के लिए कोई सुन्दर सितार बजाता है, तो वह भी श्कार है। इस तरह श्कार के अनेक प्रकार है। इसी तरह अन्य रसी के बारे में समझना चाहिए।

### व्यानन्दानुभूति

यद्यपि नवरस माने गये हैं, फिर भी उनके अनेक प्रकार है। हमारे लिए वही प्रकार आदरणीय होगा, जिससे दुनिया के साथ एक्स्प हो सकते हैं। अगर हम सपूर्ण आनन्द का पृथक्करण करें, तो मालूम होगा कि जिस अग्र में हम अपने को मूल जाते हैं, सारी दुनिया में लीन हो जाते हैं, उतने अग्र में आनद प्राप्त होता है। उन्ने को देल में आनक मतसम होता है, क्योंकि यन दोन में अपने को मूल जाता है। मा याचे भी मेंया में अपने को भूल जाता है। मा याचे भी मेंया में अपने को भूल जाता है। स्वी को भूल जाता है। स्वी को भूल जाता है, स्वांकि यन अपने मों मूल जाता है। स्वी को स्वी के स्वी में स्वी में अगनन्द मनसूस होता है, क्योंकि यन अपने को मूल जाता है।

उसी तरह वहाँ हम अपने को मूछ जाते हे और समष्टि में लीन हो जाते हैं, वहाँ आनन्द हासिछ होता है। वह समष्टि जितनी सकुवित होगी, उतना आनन्द भी सकुवित होगी। माता को वच्चे की सेवा करने में आनड महसूस होता है, परन्तु जिसमें वह छीन होती है, वह चीज छोटी सी है, इसिछ उसका आनन्द भी छोटा होता है। वह चीज जितनी ज्यापक होती है, उतना ही आनन्द भी ज्यापक वन जाता है। साहित्यिक और उसके प्रतिमानक्तर वह साहित्यिक और उसके प्रतिमानक्तर वह साहित्यिक और उसके प्रतिमानक्तर वह साहित्यिक और उसके प्रतिमा जितने अग्र में इस चोले क महर चले गये, मूल गय उतन अग्र में आनन्द हासिल होता है।

#### व्यसन ओर आनन्द

हम जन जेल म थे तन रूठ केंदियों को काम के लिए वाहर ले जाया जाता था। यद्यपि वे काम कि लिए ही जाते थे और केटी के नात जाते थे, पिर टीनाल के नाहर जाते थे टसलिए उन्हें आनट महस्स होता था। वसे ही यह देह एक दीवाल है। किसी भी तरह हम उस दीवाल के बाहर जायँ, तो हमें आनट प्राप्त होता है। देह भाव से हम जितने अलग हो सकते ह, किसी भी उपाय से क्यों न हो, उतना आनट आता है। एक शरारी शराम पीता है, तो उसे आनट आता है। हम ममझते है कि एक आलाजानी पुरप ने देह को मूलने के लिए जैसे एक युक्ति निकाली है, वेसे ही उस शरामी की भी एक युक्ति है। इस तरह युसनी होगा भी सतपुरण की कोणिन म आ जाते है, क्योंकि वे भी व्ययनी है और ये भी ज्यसनी है। व्ययनी वा अर्थ है, जो अपने को मूल जाते हैं और चिक्त को दूसरी बीम में हीन करते हैं। जिना व्ययना के आनट नहीं आता।

# नित्य नये घर का आनन्द

रोग पूरते हैं कि भाग, इस तरह कम तक चूमा करोगे? रुकिन बारा

को पैदल चलने का व्यसन हो गया है और यह उसे आनंद देता है। बाबा को रोज नया घर मिलता है और नये चेहरे दीखते हैं। बड़े सेठों के दस-पाँच मकान होते हैं वंबई, कलकत्ता, दिल्ली आदि में। उसे वैमवशाली माना जाता है। लेकिन बाबा को तो साल के २६५ मकान मिलते हैं। बाबा को इतना आनंद इसलिए आता है कि बाबा अपने को मूल गया है और समाज-कार्य में लीन हो गया है। इसलिए उसे कोई थकान नहीं आती।

### हजारों की हवा का उपभोग

कोई कहते हैं कि वाबा तपस्या कर रहा है, लेकिन उनका यह खयाल गलत है। तपस्या तो वे करते हैं, जिनके चेहरे पर आनंद नहीं दीखता। जो लोग गधे का बोझ ढोते हैं, रात-दिन मेहनत करते हैं, वे स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं। टेकिन सधता नहीं। वे स्वार्थी कहलाते हैं, टेकिन अनथीं होते हैं । उन्हें कोई आनंद हासिल नहीं होता । वाबा को त्यागी कहते हैं, लेकिन बाबा बड़ा भोगी है। उसका स्टैण्डर्ड आफ लिव्हिंग (जीवनमान) कितना ऊँचा है ! वंबई में एक कोठड़ी में एक खिड़की के बदले दो हो, तो पचीस के बदले पचास रुपया किराया देना पड़ता है याने हवा के लिए किराया बढ़ता है। अब बाबा को तो हजारों रुपये की हवा मिलती है, उसका हवा का स्टैण्डर्ड बहुत बढ़ गया है । सुंदर हवा, सुंदर सूर्यिकरण हासिल होते हैं और इसे लोग तपस्या कहते हैं! जब से वाबा ने भू-दान शुरू किया है, तब से उसकी आयु बड़ी है। खुटी हवा में जितना वैभव और सारी सृष्टि का प्रेम हासिल होता है, उतना और कहा हासिल नहीं होता । इसलिए किसान के जीवन से बढ़कर और कोई जीवन ही नहीं है, क्योंकि उसे सारी सृष्टि का पूरा लाभ मिलता है।

### शहरवाले घाटे में रहते हैं

मेरी समझ में नहीं आता कि छोग शहरों में क्यों रहते हैं और उन्हें

वहाँ पर क्या सुख हासिल होता है ! शहरवाले एक आमास को ही सुख कहतें है, परंतु कुल मिलाकर दु ख ज्यादा भोगते है और सुख कम; याने वे घटें में ही रहते हैं। चाहे कोई किव हो या साहित्यिक; कारीगर हो या पित्यार का कार्य करनेवाला सासारिक मनुष्य, सबके लिए आनद का साधन परमेश्वर ने पिरपूर्ण निर्माण किया है। परतु हम वह समझते नहीं, अगर समझ सकते, तो दु ख नहीं होता। जीवन में रस मालूम होता।

### काव्यं रसात्मकम्

जिसके जीवन मे रस है, वह साहित्यिक है। "काद्यं रसात्मकम्।" जिसमें रस है, वह काव्य है। जीवन मे रस न हो, तो वह वाणी में कैसे प्रकट होगा ? जो ऐसी अधूरी साधना करते है याने रसहीन जीवन से रसमय काव्य प्रकट करने की अधेक्षा करते है, वे कैसे सफल होंगे ? इसिए जीवन रसमय, सगीतमय होना चाहिए। कोई वजह नहीं कि वालमींकि जैसा कवि आज क्यों न पैदा हो ? कुछ छोग कहते है कि विज्ञान के कारण काव्य घटा है, क्योंकि विज्ञान से अमिनरास होता है और साहित्य के लिए कुछ अम की आजस्यकता होती है। यह खयाल गलत है कि विज्ञान कि लिए कुछ अम की आजस्यकता होती है। यह खयाल गलत है कि विज्ञान जितना बदेगा, उत्तन रस घटेगा, विलक वह तो वहना चाहिए। वालमींकि को स्रष्टि में जितना रसानुभव होता था, उससे हमें कम नहीं, जिल्क अधिक ही रसानुभव होता है। क्योंकि जिधर देखों उचर विज्ञान के कारण नयी शनितयों प्रकट हो रही है। उससे दुनिया में गृहता वर्षी और जान भी वड़ा है।

### काव्य-प्रेरणा का काल

प्राचीनों के लिए दुनिया जितनी प्रकट थी, उससे ज्यादा अपन्य हमारे लिए हैं। जो अज्ञानी होते हैं, उनके सामने दुनिया दुछ प्रकट और कुछ अपकट होती हैं। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, वेसे-वेसे, उसके साथ-साथ अज्ञान की मात्रा भी बढ़ती और गृहता भी बढ़ती है। ज्ञान के समान अज्ञान भी एक वैभव है। निद्रा एक किस्म का अज्ञान है। अज्ञानी से पूछा जाय कि तुझे क्या-क्या जान और अज्ञान है, तो वह कहेगा कि चंद बातों का जान और चंद बातों का अजान है। लेकिन जानी से पूछा जाय, तो मालम होगा कि उसका ज्ञान और अज्ञान, दोनों ज्यादा है । ज्ञानी का सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि अज्ञान भी बढ़ा हुआ होता है। दुनिया की गुप्त और गृढ़ चीजों का खयाल या अजान जितना वाल्मीकि को था, उससे ज्यादा हमें है। गूढ़ता का खयारु जितना वढ़ता है, उतना काव्य बढ़ता है। इसलिए इस जमाने में काव्य घटेगा, यह खयाठ गलत है। आज दुनिया ज्यादा प्रकट और ज्यादा अप्रकट है। काव्य के लिए केवल प्रकटता की हीं नहीं, वल्कि अपकटता की भी जरूरत होती है। केवल अंधकार नहीं, केवल पकाश नहीं, ऐसा बीच का काल काल्य के लिए हमेशा अनुकूल होता है। संधिकाल और उप:काल में काव्य सूझता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संधिकाल और उप:काल में ध्यान करो, उससे स्फ़्ति मिलेगी। हम अपना अनुभव वताते हैं। हमने अपने जीवन में जो उत्तम-से-उत्तम साहित्य िरखा है, उसकी कल्पना उप:काल में ही सूझी है।

इसलिए कवि वह है, जो बड़े सबरे उठेगा और बड़े सबेरे वह उठ सकेगा, जो जल्दी सो जावेगा—इसलिए में व्याख्यान समाप्त करता हूँ।

हैदरावाद ६-२-'५६

# महाराष्ट्र की आत्मा

सस्कृत के प्रसिद्ध काव्य 'विश्वगुणादर्शनम्' मे भारत की विभिन्न जातियों के गुण-दोषों का वर्णन है। उसमें महाराष्ट्र के बारे में कहा गया है, 'इस प्रदेश के ठोग कविता का एक चरण भी लिखते हैं, तो व्यास वन जाते हैं; और पूरा श्लोक लिखने पर तो साक्षात् बृहस्पित ही।' इस प्रकार आज यहां इतने सारे बृहस्पित आ जुटे हैं!

### 'महा' महाराष्ट्र की पूंछ नहीं

भारत मे अनेक पान्त हैं । हर प्रान्त अपने-अपने नाम के पीछे पूँछ रागने छगा है । कोई 'विशाल' रुगाता है, तो कोई 'महा' । पर 'महाराष्ट्र' नाम के पीछे कोई पूँछ नहीं है । उसमें का 'महा' शब्द तो उसके नाम का एक अज ही है । अगर कर 'विशाल आन्न्र' कहें, तो वह उसकी पूँछ का जायगी । 'महागुजरात' कहें, 'तो वह भी पूँछ सावित होगी । उसीरिए महाराष्ट्रवालों ने तय किया कि अपना नाम विना पूँछ का ही ठीक हैं । महाराष्ट्रवालों को यह बात सटैव ध्यान में रखनी चाहिए कि 'महां खब्द उस नाम का एक अज है । इसी तरह सरकृत में विभिन्न प्रान्तों के रिष्ट 'अगेषु, बगेषु, गुर्नेपु' आदि मिन्न भिन्न नाम पाये जाते हैं । अगर उन्हें 'अगे, गुर्ने, 'कहा जाय, तो वह गरन होगा । यानी उन प्रान्तों का बहुवचन नहीं होता । उसकी हमेशा 'महाराष्ट्र' यह एक प्रचन ही होता है । 'महाराष्ट्र' कहना गरत होगा । इसिंग हमेशा 'महाराष्ट्र' यह एक प्रचन ही होता है । 'महाराष्ट्र' कहना गरत होगा । इसिंग हमेशा 'महाराष्ट्र' यह एक प्रचन ही होता है । 'महाराष्ट्र' कहना गरत होगा । इसिंग हमेशा होता । इसिंग हमेशा 'महाराष्ट्र' यह एक प्रचन ही होता है । 'महाराष्ट्र' कहना गरत होगा । इसिंग हमेशा होगा । इसिंग हमेशा 'सहाराष्ट्र' सा वहनुवचन नहीं होता । असी करना चारिए ।

इन दोनो वाता पर ध्यान दीजिये। 'महाराष्ट्र शन्द बहुवचन में प्रयुवत नर्रा हो सकता' इसका मतल्य वही है कि महाराष्ट्र में विश्व-कल्याण क सम्बन्ध में सभी एकमत है। इस बारे में अनेक-मत इस मुल्क में नहीं होते। दूसरी बात यह कि अन्य किसी भी राष्ट्र के साथ न जोडा जाने-बाटा 'महा' अच्द इससे जोडा गया है। इसका अर्थ यही है कि महाराष्ट्र एक राष्ट्र नहीं, बल्कि अनेक राष्ट्रों के समृह जैसी द्विचाटा है, जिमें अग्रेजी में 'इण्टरनेशनट' (अन्तर्गष्ट्रीय) भहत है। 'महाराष्ट्र' से ऐसी उदारहित्त की आधा की जाती है, भटे ही आज उसमें वह हो या नहों।

ध्यान रहे कि उपर्युक्त दोनों प्रशार के उत्तरहायित्व महाराष्ट्रीयों पर है। अगर हमारा अभिमान 'भारतीयता' की अपेक्षा सर्हनित रहा, तो हम महाराष्ट्रीय क्या, राष्ट्रीय भी नहा, बिल्क 'अल्पराष्ट्रीय' ही सानित होंगे। 'में भारतीय हूँ' कहने में जितना व्यापक अभिमान होता है, उससे भी अधिक व्यापक भावना 'में महाराष्ट्रीय हूँ' यह कहने में होनी चाहिए। सारे राष्ट्र को व्याप करने की वृत्ति और उतनी ही बुद्धि तथा हृज्य की व्यापकता भी होनी चाहिए। हमारे विचारों का दायरा कभी भी छोटा या सङ्चित न होना चाहिए। यह वात हमारे माहित्य में स्पष्ट दीख पडती है। हम सपके आदि-

गुरु, धर्म-सस्थापक ज्ञानदेव का 'जानेश्वरी' एक अजर-अगर अन्थ है। इस भूमण्डल पर जन तक 'मराठी' भारती ननी रहेगी, तन तक यह अन्थ कायम रहेगा, भले ही दूसरे कितने ही अन्ध प्रकट हो या नष्ट हो जायँ। ज्ञानेश्वरी में अत्यन्त व्यापक दृष्टि सिखलायी गयी है। कवि लिखता तो है गराठी में, पर कहता है कि मेरे इस अन्थ से भगवान् प्रमन्न हो

'आता विश्वात्मकें देवें । येणें वाग्यज्ञें तीवावें ॥'

—जो विश्वरूप भगवान् हें, वह मेरे इस बाग्-यज से सन्तुष्ट हो। कवि ने यह कभी नहीं कहा कि 'पृना जिला या पढरपुर से आस्टवी\* तक वा प्रदेश

पढरपुर' झानदेव ना सामना स्थल और आळदी (पूना ने निनट ) समाधि-स्थल है।

प्रसन्न हो'; बल्कि यहीं कहा कि हम 'विश्वपति' की पार्थना करते हैं।

## विश्व ही मेरा घर

लोकमान्य तिलक ने भी अपने 'गीतारहस्य' के समर्पण में ऐसा ही लिखा है : 'श्रीकाय जनतात्मने 1' अशोत् जनतात्मा परमेश्वर या जनता-जनादन को में यह प्रन्थ समर्पित कर रहा हूँ । अवश्य ही यह एक उज्ज्वल और विशाल कल्पना है, पर ज्ञानदेव इससे भी आगे, इससे भी विशाल कल्पना है, पर ज्ञानदेव इससे भी आगे, इससे भी विशाल कल्पना करते हैं । 'आतां विश्वात्मक वेंबें' से अधिक व्यापक शब्द नहीं हो सकता । हमारे समय का जो महायुरुप होगा, वह लोकहितार्थ बिहार करते समय मन में यही भावना रखेगा कि यह सारा विश्व ही मेरा घर है :

'है विश्वचि माझे घर । ऐसी मित जवाची स्थिर ॥' अर्थात मेरा धर कोई खास प्रान्त नहीं, कोई खास देश नहीं, वरन सारा विश्व मेरा धर है । जो 'विश्व' से नीचे की भाषा बोल्डने के लिए प्रस्तुत हो, वह सचा महाराष्ट्रीय ही नहीं । अगर 'ल्ड्सी बेचारी वेर भीने' वाली कहावत चरितार्थ करनी हो, तो बात अल्डा है ।

तुकाराम जानदेव का शिष्य था। उससे किसीने पृछाः 'आपका स्वदेश कॅ.नसा है ?' उसने उत्तर दियाः 'आमुचा स्वदेश। मुबनत्रयांमध्यें यास।' अर्थात् हमारा स्वदेश तीनों छोक है। उसने यह कभी नहीं कहा कि 'मेरा स्वदेश पंढरपुर या देह्∗ है। जानदेव की तरह तुकाराम भारतमर पूमा नहीं, देह में ही रहता था, किन्तु वह 'मेरा स्वदेश पूना जिले में था महाराष्ट्र में हैं' यह न कहकर 'सुबनत्रयांमध्यें वास' यही कहता है। इसे ही हम महाराष्ट्रीय भूमिका मानते हैं। जानदेव की यह शिक्षा और तुकाराम की यह वाणी ही महाराष्ट्रीय वृत्ति हैं।

इ. पढरपुर तुगाराम का भी साधना-स्थल और 'देहू' निवास और गमाधि-स्थल है।

महाराष्ट्र में जो संत हो गये, आज उनका मध्यमपदलोपी समास वन गया है। उसमें सारे संतों की गठरी बँध जाती और समन्वय हो जाता है। आज उन सक्का एक छोटा-सा समास वन गया और वह है 'ज्ञानवा-तुका-राम'। महाराष्ट्र के इन्हीं आचार्यों, ज्ञानदेव और तुकाराम ने हमें महान् उदारवृत्ति सिखलायी और वहीं सच्चीं महाराष्ट्रीय वृत्ति है। अतः पहली वात यह कि हमारी वृत्ति राष्ट्रीयता से ऊपर की होनी चाहिए, उससे नीचे की नहीं।

एक बार 'आजाद हिन्द फोज' के लोग पवनार में मुझसे मिलने आये। विदा होते समय उन्होंने 'जय हिन्द' का जयबोप किया। प्रख्तर में मेने कहा: 'जय हिन्द, जय दुनिया, जय हिरि!' 'जय हिन्द' शब्द में मेने कहा: 'जय हिन्द, जय दुनिया, जय हिरि!' 'जय हिन्द' शब्द में भी खतरा हो सकता है, इसलिए 'जय दुनिया' कहा और दुनिया भी दुरे रास्ते जा सकती है, इसलिए 'जय हिरि' शब्द जोड़ा। स्पष्ट है कि 'हिरि' दुरे रास्ते कभी जा ही नहीं सकता। सारांश, महाराष्ट्र के साहित्य में ऐसी ही श्रुष्ति है कि वे ऐसा शब्द बोलते हैं, जो सारी दुनिया पर लागू होता है। ज्ञानदेव ने सिखाया:

'एका बोलिले हाय, सर्वाहि हित ।'

—एक को बताया, पर ठाम समीको हुआ। महाराष्ट्र कमी 'असर्व' की मूमिका छे नहीं सकता, वह सदा 'सर्वोद्ध्य' की ही भूमिका छे सकता है। 'सर्व' से नीचे की भूमिका छेना महाराष्ट्रीय वाना नहीं, यह आप मळीमॉति अन्तर में अंकित कर छीजिये।

और दूसरी बात यह कि हमारे प्रान्त का बहुवचन ( अनेक मत ) नहीं हुआ करता । महाराष्ट्र में ये दोनो गुण होने चाहिए । पर आज उस पर इसके विपरीत दो आक्षेप किये जाते हैं । पहला यह कि महाराष्ट्रीय लोग संकुचित प्रान्ताभिमान रखते हैं और दूसरा, ५० लोगों के ५१ मत होते हैं, जब कि हमारा बाना इससे बिल्कुल बिरुद्ध हैं । अधिक क्या, आप अपने सच्चे बाने के प्रति सजग हो जाइये, इतना ही हमारा फहना हैं ।

### संस्कृतियों का मेल

आप 'मराठवाडा' के लोग हैदराबाद में रहते हैं । आपके जीवन का एक 'मिशन' हैं । आपका जीवन एक यज्ञ-कार्य हैं । विभिन्न प्रान्त अलग किये जायं, तो वहाँ का जन-ज्यवहार जन भाषा में चले—यह एक सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी सकुचितता नहीं । फिर भी हम चाहते हैं कि ये प्रान्त इन्द्रधनुष के रग जैसे वनें । भूगोल के नगरों की तस्त रेखा खांचकर नथा रग और नया प्रान्त—एक पीला तो दूसरा हाल—बनाना हमे पसन्द नहीं । इन्द्रधनुष में पहला रग कहाँ खतम हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ, इसका पता नहीं चलता । अगर भूगोल के नवशे की तस्त पात-रचना की गयी, तो जन-जन भाषाओं के लोग बस्त करके निकार विये आयंगे और एक एक प्रात में इसे जायगे । इसलिए प्रयोक भाषा के बहुत से लोग एक प्रात में अं जायं, तो भी काफी हैं, बाकी एक दूसरे प्रातों में परन्यर वंट जायं । ऐसा होने पर परस्पर सहस्तियों का मेल और सम्कारों का सुन्दर मगम हो जायगा।

# महाराष्ट्र की विशेषता

हम अस्तर कहा करते है कि महाराष्ट्रीयों के बाने की विशेषता हमारें भक्ति-साहित्य में टील पडती है। कोई पृष्ठते है कि 'महाराष्ट्र की विशेषता क्या है ?', तो कहा जाता है कि 'मराटीमापी क्रांधी, उम, किंनित क्टोर, अडियल, एकाकी और झबी होते हैं' आदि-आदि। पर घास्तव में महाराष्ट्र की विशेषता उसके भक्ति-मार्ग में ही है। ये परमेश्वर को 'माउली' ( भेया ) कहते हैं

'षे ग ये ग विठावाई, माझे पढरीचें आई ।' ईश्वर की माउटी या मैया क्टनेवाले इन लोगों के अन्तर में निट्चय टी फोमलता टोनी चाटिए। भगवान् को मॉ क्टनेवाले और भी अनेक टोग पाये जाते हैं, पर ज्ञानदेव ने एक जगह कमाल कर दिया 'तेये प्रियाची परम सीमा, तो भेटे माउली आत्मा।' उसने अपनी आत्मा को मॉ की उपमा दी है। अवश्य ही ईश्वर की मानुरूप से भक्ति करनेवाले कुछ भक्त है, पर ज्ञानदेव ने तो आत्मा को भी माता कहा है। आत्मा का अर्थ है, स्वय मै। इस तरह अपने स्वरूप को ही उसने माता की सज्ञा दे डाली, यह सचमुच कमाल कर दिया।

# मातृ-वृत्ति रखें

साराश, आप सभी महाराष्ट्रीय जन माता जैसे है 'माउलीस्या मार्गे, बालकाची ओळ।'

माता के पीछे बच्चे रहते ही है। अत दुनिया के सभी छोगों को वज्ञा जैसा और स्वय अपने आपने माता जैसा बनाना चाहिए। उसके छिए आज जो स्थिति चळ रही हैं, उसे आमूळ वडहना होगा। उसके छिए न तो अति-आग्रह ठीक होगा और न यह स्कुचितता ही कि 'सारे एकमापा भाषी छोग एक ही प्रान्त में रहें।' उससे हमारी ही द्यानि होगी। अगर हमारे छोग दूसरे प्रान्त में रहेंगे, तो प्रचार के छिए उनकी जरूरत है ही। आप छोग यह समझे कि प्रचार-कार्य का भी मूल्य है, इसिछए मन को दुखी न करें। 'अरे, वेचारा वेहगाँव कर्नाटक में चला गया।' ऐसा न कहें, चिक्त यही सोचें कि यह आपित नहीं, सपित हैं।

अगर आप महाराष्ट्रीय होंगे, तो यह बात आपके ध्यान में आ जावगी। ऐसा सस्कारपुक्त शहर कर्नाटक में रहेगा, तो वहाँ मराठी शाला, कॉलेज भी रहेगे। मराठी और कानडी भाषाओं की खूनियों और मिठाम का आदान प्रदान होगा तथा परम्पर मेल रहेगा। यदि आप ऐसी व्यापक दृष्टि रखें, तो आपना बचाव होगा ही, भारत का और दुनिया का भी बचाव होगा। वन्नई, बेलगोव, कोल्हापुर में जो काड हुए, व महाराष्ट्र के लिए कभी भी शोभास्वर नहीं। महाराष्ट्र-बृत्ति के लिए वे करक ही है, यह भरीभाँति समझ लेना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पहचानते, तो आप मरागष्ट्रीय नहीं, अन्यन्त अल्पराष्ट्रीय सादिन होंगे।

सोचिये, क्या पण्डित नेहरू आज आपको भारतीय वृत्ति सिखरायें <sup>१</sup> आपको तो उनको बताना चाहिए कि हमारी बृत्ति इससे कहीं आगे की हैं। हमारी वही द्वति हैं, जिसे 'अन्तरसाष्ट्रीय दृति' के नाम से पहचाना जाता हैं। इसके विपरीत वे हमें भारतीय दृति का पाठ पढायें और हम मुँह रुटकाकर उसे मुर्ने, यह शोभा नहीं देता । आखिर आज आप स्वतंत्र महाराष्ट्र प्रान्त बनाकर क्या करेंगे ? इस वारे में लोगों की जो कुछ करप-नाएँ हैं, मध्ययुगीन, संकुचित, पुराने सड़े-गर्ले या काई रुगे हुए विचार है, वे विज्ञान के इस युग में टिक नहीं सकत । कारण वे न तो हमारी संस्कृति में है, न वृत्ति में ओर न साहित्य में ही । शिवाजी महाराज के जमाने में आज जैसे साधन न थे । आज कुछ ही घंटो में दिल्छी से रामेश्वर तक सर्ट्रता से जाया जा सकता है, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। फिर भी उनसे किसीने पूछा 'आप यह क्या कर रहे हैं <sup>१</sup> तो शिवाजी महाराज ने यही उत्तर दिया कि 'हमने हिन्दू-धर्म के लिए यह फकीरी अस्ति<sup>यार</sup> दी है और हिन्दवी राज्य के लिए मयल कर रहे हैं।' हमें उनके इन वास्यों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

नाम उनका, काम आपका

आप ऐसी जगह रहते हैं, जहाँ सब प्रकार की भाषाएँ हैं। इसिल्प मिल जुलकर रहिये, जैसे दूध में शबर । किसीसे पूछा जाय कि 'क्या पी रहे है <sup>9</sup>', तो यह फहता है . 'दूध पी रहा हूँ !' शबर का नाम कीई भी नहीं देता, पर उसकी मिठास दूध में रहती ही है । इसलिए नाम म वृथा अभिमान मत रिक्षये । अपनी मिठास बनाये रिक्षये और उसे दूध में घुन्ने दीजिये। आज आप हैटरावाद के हैं, कल तेलंगाना हुआ, तो तेलंगाना क हो जायेंगे और विज्ञाल आज हुआ, तो विज्ञाल आंज के बन आर्थि। फिर भी मन में यह गोठ बॉघ ले कि हम राष्ट्रीय समृह के हैं, अर्थ-राप्रीय नहीं । यदीके बनकर रहिये और मधुरता बढ़ाइये ! नाम उनहीं और काम आपका—ऐसा होते हैं ।

आपका यह विशाल समुदाय भागा नगरी का है । हिन्दुस्तान की हर-एक नगरी आपकी है, पर इसके लिए आपको विशाल दृष्टि रखनी होगी। यदि हम सकुचित हुए, तो हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए विशाल दृष्टि रखनी चाहिए। जो व्यापक दृष्टि रखेगा, वही अखिल भारत का सेवकल और नेतृत्व प्राप्त कर सकेगा। ध्यान रहे कि रिव वावू बगला के कवि थे, पर 'विश्वकवि' भी बन गये। उन्होंने काव्य बगला में लिखा। एक 'गीताखिले' को छोड दें, तो उनका सारा काव्य बगला में हैं, फिर भी वे विश्वकवि वने। कारण उनके काव्य में लेशाग्र भी सकुचितता नहा है। उन्होंने जो सस्था स्थापित की, उसका भी नाम 'विश्वमारती' ही रखा। यह जात नहीं कि उनके काव्य की टक्टर का, उतना कला और भाव से पूर्ण काव्य और किसीने नहीं लिखा, पर सभी विश्वकि नहीं बन सके, भारत कि वन्हीं बन पाये। इसका कारण है उनकी सकुचित वृति।

महाराष्ट्रीयों में यह सकुचित वृत्ति पेशवाई के बाद से ही आयी। वह ज्ञानदेव और तुकाराम की वसीयत नहीं, पगवाई की है। पर यह वसीयत अभिमानास्पद नहा। वह हमें नीचा दिखानेवाळी हैं, ऐसा तो मैं नहा कहता, पर यह निश्चित है कि वह अभिमानास्पद कर्तई नहीं हैं।

हमें समझना चाहिए कि हम सब जानदेव क पुत्र है। मेरे मन में जो विचार उठे और उनकी जो पीडा है, वह आपके सामने रखी। मुझे विस्वास है कि हैदराबाद राज्य में आप अपनी मुगिध और मधुरता फैला-बेंगे। नम्र और निरहकार चृत्ति से अपनी मुगिध और मधुरता बढ़ने दीजिये। परमेश्वर आपको इसकी शक्ति दें। \*

हैराबाद ५-२-४५६

मराठी भाषी साहित्यकारा के बीच मराठी में किये गये भाषण का अनुवाद ।

# प्रश्नोत्तर

# (१) साहित्य में शृंगार की मर्यादा

प्रश्न—साहित्य में शृगार-वर्णन की मर्यादा क्या हो ? वाल्मीकि <sup>जैसे</sup>

महाकवि को उर्मिल का इतना विस्मरण क्यों हुआ ?

उत्तर—इस पश्च की चर्चा आयद बंगाठ से शुरू हुई है। "विस्पृता उमिला" नाम का एक लेख गुरुदेव ने लिखा था। लक्ष्मण माँ के पास गर्य तो, परन्तु उमिंहा से नहीं मिले। यह ठीक है कि वे संयमी थे, लेकिन उमिला का विम्मरण नहीं होना चाहिए था। उस लेख के शायद ऐसे भाव थे । इसके बाद कुछ कवियों ने उस प्रसंग का वर्णन भी किया है। अगर उस वर्णन में अञ्चीलता नहीं है, तो मै उसमें दोप नहीं देखता !

लेकिन वाल्मीकि जैसे कवि, जिनकी बराबरी का कवि और नहीं, इस प्रसंग का जरा भी जिक्र नहीं करते, तो क्या सचमुच वह प्रसंग हुआ है नहीं ? ऐसा नहीं है । ह्रक्ष्मण उर्मिल से जरूर मिले होंगे, लेकिन कविने उमिंहा की मुहाकात को महत्त्व देने के बजाय छहमण की अनासिक और उसकी भक्ति तथा निष्ठा को महत्त्व देना उचित समझा। रहमण का वसाय बताने की दृष्टि से ही शायट कवि ने उर्मिला के साथ की भेट का वर्षत नहीं किया । रूक्ष्मण माता के पास भी गया, तो वहाँ से भी मानो वह हूर कर आया है। अगर माता रोकती, तो भी वह नहीं रुकता। बहु तो सुम का भक्त था । छेकिन मार्ट्-पम कितना अद्भुत था, यह बताने के लिए कवि ने उस प्रसंग का वर्णन किया है ।

मेरी मान्यता है कि उर्भिला-रक्ष्मण मुलाकात के प्रसंग का वर्णन ह करके भी बाल्मीकि ने उसका वर्णन कर दिया है। उस अभाव में भी वाल्मीकि की बहुत भारी करा प्रकट होती है ।

अक्सर लोग उत्तान वर्णन को अश्कील समझते हैं। वह तो अश्कील है ही। लेकिन मेरे विचार में तो सूचन भी अश्कील है। पति-पत्नी का मर्या-दित और सूचनात्मक वर्णन भी लाभदायक है, ऐसा मैं नहीं मानता।

संतित-निर्माण वैज्ञानिक विषय है और पित-पत्नी का सम्बन्ध पवित्र सम्बन्ध है। संतानोत्पत्ति धार्मिक भावना से ही होनी चाहिए। मैं तो दूसरी कल्पना ही नहीं कर सकता। बिल्क जैसे हम मूदान-यज्ञ के लिए भगवान का स्मरण करके यात्रा का आरम्भ करते हैं, वैसे ही पित-पत्नी सम्बन्ध भी ऐसी पवित्र भावना से होना चाहिए और यदि समागम विफल हुआ, तो उसका दोनों को दुःख होना चाहिए। किसान तो केवल कर्तव्य समझकर ही दूसरी वार बोनी करता है। उसे पहली बोनी घृया जाने का दुःख हुए बिना नहीं रहता। उसी तरह सन्तित-निर्माण के बास्ते दूसरी बार खी-सम्बन्ध करना पड़े, तो पुरुष बैसा करेगा, लेकिन दुखी हृदय से, केवल कर्तव्य भावना से। यह भावना पदा करना साहित्यकों का काम है। लेकिन यह तो तब सम्भव है, जब साहित्यकारों के जीवन में वह चीज फरट हो।

(२) भृदान और साहित्यकार

पश-भृदान-यज्ञ के बारे में आप साहित्यकारों से क्या अपेक्षा करते हैं ?

उत्तर—भृदान-यज्ञ की वैचारिक भृमिका का भचार करने के काम में साहित्यकार बहुत हाथ बँटा सकते हैं। यह कार्य इतना स्कृतिदायी है कि उसमें से कोई रामायण सहज प्रकट हो सकती है।

# (३) साहित्यसेवी महिलाएँ और सेवा-कार्य

मक्ष--क्या साहित्यसेवी स्त्रियाँ रचनात्मक कार्य में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं टे सकती ? उत्तर—क्यों नहीं हे सकती ? कितना अच्छा हो, अगर वे रचनात्मक कार्य में योग दें। उसका अर्थ होगा कि वे वाल्मीकि भी बना और राम की सेवा में भी दाखिल हुई।

शहर में कितनी ही श्चियाँ दुखी, बीमार, वेरोजगार होती हैं । उन सबके पास उन्हें पहुँचना है, उनकी सेवा करनी है। अपनी माँ का छुशे म्मरण है कि जब किसीके यहाँ रसोई की अड़चन होती, तो वह स्वयं वहाँ पहुँच जाती और ररोोई कर आती । अपने घर की रसोई पहले कर लिया करती थी। मैने पूछा-"यह स्वार्थ क्यों ? पहले हमारे लिए पकाती हो, फिर उनके लिए।" माँ ने जवान दिया—"यह स्वार्थ नहीं है, परमार्थ ही है । अगर पहले उनकी रसोई कर आऊँगी और बाद में तुम्हारी कहूँगो. तो तुम्हें तो खाने के समय गरम रसोई मिळेगी, छेकिन उनके खाने के समय तक वह सबेरे की रसोई ठंडी हो जायगी।" यह तो मैने एक मिसाल दी। शियो को पुरुप लोग थोड़ी फुरसत दें, तो वे कितना काम कर सकती है, इसकी कल्पना इससे की जा सकती है। एक और काम वे कर सकती है। अगर वे एक हरिजन वालक को अपने पास रख हैं और अपने पुत्र की तरह <sup>उसे</sup> छोटे से वडा करें, तो यह कार्य एक हरिजन छात्रालय चलाने की अपेक्षा भी अधिक महत्त्व का और क्रान्तिकारी कार्य होगा। फिर चरखे और <sup>चढ</sup>ी द्वारा वे घर में ग्रामोद्योग और परिश्रम-निष्टा का वातावरण वना सकती है। वे देखेंगी कि उसमें उनकी प्रतिभा को भी विकास का काफी मौका मिलता है । अगर खियो को सार्वजनिक काम में हिस्सा लेना है, तो पुरुषों को उनके काम में हाथ वॅटाना चाहिए। आज ऐसा टमाता है कि उत्तरप्रदेश में पुरुष मियो को विल्कुल गुलम रखना ही जानते हैं।

# ( ४ ) साहित्यं के जरिये जीविकोपार्जन

पश—मादित्य के जरिये जीविजोपार्जन का औचित्य क्या है <sup>१</sup>

उत्तर—हमें सीजर को सीजर का भाग देना चाहिए, और परमेश्वर को परमेश्वर का । गरीर को तो खिलाना ही चाहिए, लेकिन आत्मा को भी खिलाना चाहिए । यदि कोई मनुष्य सन कुछ समाज को समर्पण करके समाज से जो सहज प्राप्त हो सके, उसमे समाधान माने, तो वह बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर कोई मनुष्य साहित्य के जरिये अपनी आजीविका एक विशिष्ट मर्योदा में प्राप्त करे, तो उसमे भी कोई दोप नहीं है।

### (८) दक्षिण की एक भाषा सीखिये

प्रश्न--राष्ट्रभाषा पर कुछ कहे ।

उत्तर—अन दिन्दी को हम राष्ट्रभाषा नना चुके हैं। परिणामत दूसरे प्रान्तवाले भी हिन्दी सीख रहे हैं। हिन्दी जाननेवाले अन कवल उत्तर भारतवाले ही नहीं रहेगे। दक्षिणवालों को हिन्दी सीखने में कितना अधिक परिधम उठाना पडता है, इसकी करपना हम उत्तरवाले नहा कर सकते। हिन्दी में जो लिग-भेद हैं, वह दक्षिण में कर्तई नहीं है। वहाँ अचेतन चेतन का भी भेद नहा। इसलिए जब हिन्दीवाले दीनार को खीलिंग और पत्थर को पुल्लिंग कहते हैं, तो वे लोग घनरा जाते हैं। फिर, अगर ऐसा हो कि छोटी वस्तु को सीलिंग मानें जैसे कटोरी ओर वडी को पुल्लिंग जैसे कटोरी और वडी से पुल्लिंग जैसे कटोरी और पत्थर छोटा है। उनकी दिनकत इसलिए भी वह जाती है कि अमेजी में भी ऐसा लिग-भेद नहीं हैं।

इसलिए हमारे हिन्दी के साहित्यिक भी दक्षिण भारत की एक भापा सीखं, तो बहुत अच्छा होगा। मैं खास तौर से तिमिन्न सीखने की सिफा-रिश करूँगा। यह भाषा दो हजार वर्ष पुरानी है। उसका अपना सुन्दर व्याकरण है। हमारी भाषाओं के व्याकरण—हिन्दी, मराठी आदि के व्याकरण तो सौ-दौ वर्ष ही पुराने हैं, लेकिन तिमन्न का व्याकरण कम सै-कम उनीस सौ वर्ष पुराना है। तिमन्त्राले हिन्दी जोरो से सीख रहे हैं। नतीजा यह है कि हिन्दी के अच्छे-अच्छे ग्रन्थो का तमिल में अनुवाद ही रहा है । लेकिन तमिल के अन्थो का हमें पता नहीं लगता ।

और अगर ऐसा ही रहा कि हम तो उनकी भाषा सीखें नहीं और वे हमारी भाषा सीखते ही रहे, तो अम्रेजी के बारे में जो विरोध की भावना लोगों के हृदय में पैदा हो गयी थीं, वैसी ही भावना हिन्दी के बारे में भी हो सकती है । आज हिन्दी भाषा के ज्ञान के बारे में आपके भाम्छी-से-मामूली आदमी की बराबरी करने के लिए उनके बड़े-से-बड़े आदमी की दस-दस, पॉच-पॉच साल मेहनत करनी पडती है। यह कोई अच्छी वात नहीं है। इसलिए हमें अपनी भाषा में, उसके व्याकरण में अखिल भारत की दृष्टि से सुधार करने चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि जब रोग उनकी एक भाषा सीख हेंगे, तो हमें उनकी दिवकतो का पता चलेगा और हमारा मन हिन्दी में सुधार के लिए अनुकूल होगा ।

भाषा सीखने की यह बात मैं किसीके लिए लाजिमी नहा करना चाहॅगा, क्योंकि यह सब प्रेम से होना चाहिए। काशी और प्रयाग में दक्षिण के फितने ही छोग निवास करते है। उनसे हमारे सम्बन्ध बॅघें और बं<sup>हें</sup>, तो उन्हें अच्छा तो रंगेगा ही, हमें भी राभ होगा। वेर्र जेर में कदम रखते ही मैंने तमिल पटना शुरू किया। लोगो को अचरज हुआ। वहाँ दक्षिण के चारो प्रान्तों के छोग जमा थे, छेकिन वे भी आपस में अग्रेजी में ही बोलते थे। मैंने तमिल सीखना शुद्ध किया। हमारे तमिल के गुरुजी ने कहा, "आपने इस जेल में आकर तमिल की टब्बत बढ़ा दी।" आज मे दक्षिणवारों के दिरों में अपने प्रति जो प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करता हूँ, उमका कुछ श्रेय मेरे तमिल-प्रेम को ही है।

(६) भृमि-क्रान्ति की मृतिं

प्रश्न-- आपने कहा है कि यहाँ पर भृमि-क्रोन्ति होगी, तो इसकी म्पष्ट दर्शन, स्पष्ट चित्र क्या होगा ?

उत्तर—अभी तो हम जान्त होना चाहते हैं। यह तो आप सब छोग ढूँढ़ सकते हैं, यह आपका काम है, गोता लगाकर ढूँढ़ निकालें। हमारी एक श्रद्धा है और यह हमने आपके सामने रखी है? आपको जायद ऐसी बात स्झेगी, जो हमें न स्झी हो। एक वैज्ञानिक को पूरा वर्णन नहीं होता है। एक दार्णनिक को पूरा दर्णन नहीं होता। वह दूसरे को हो सकता है। भूदान का पूरा दर्शन हमें ही हुआ है, यह तो हम नहीं कह सकते। दूसरे को भी इसका दर्णन हो सकता है। इसल्प्रि आप ही सोचिये और करपना कीजिये।

सबका सोचने का ढंग अलग होता है। एक ब्रह्मवादी कहता है कि एक ब्रह्म है। परन्तु सगुण चिन्तन करनेवाले के पास तो पचासों प्रकार के देवता होते हैं। कुछ एक मुखवाले देवता, कुछ पांच मुखवाले देवता, कुछ हाथी के मुखवाले देवता, कुछ चार हाथवाले देवता, कुछ आठ हाथवाले देवता, कुछ आठ हाथवाले देवता होते हैं। यह सारी सृष्टि साहित्यिकों की हैं, इसलिए आप ही देख लीजिये और चाहे जैसा रूप दीजिये।

### (७) 'दान' शब्द क्यों ?

प्रथ—'दान' शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ?

उत्तर—शब्दों की एक महिमा होती है। दान एक बड़ा ही पिन्नत्र शब्द है। सामान्य लोग तो शब्दों के रूढ़ अर्थ को ही देखते हैं, लेकिन जो प्रतिमानान् होते हैं, कान होते हैं, वे शब्दों का मूल घ्यान में लेते हैं, रूढ़ अर्थ नहीं। मूल अर्थ देखा जाय, तो दान एक बहुत पिन्नत्र शब्द है। दान का मतल्य उपकार नहीं है। "दानम् समिनिमागः" शंकराचार्य ने दान का अर्थ बताया है—"सम्बक् विभाजनम्।" यह अर्थ शंकराचार्य ने भी अपने दिमाग से निकाल है, ऐसी बात नहीं है। उनके पहले भी यह बात थीं। बुद्ध भगवान् के नाम पर उनके शिच्यों ने एक बात कही है, जिसमें कहा गया है कि जिसे हम 'दान' कहते हैं, उसे भगवान् बुद्ध है, जिसमें कहा गया है कि जिसे हम 'दान' कहते हैं, उसे भगवान् बुद्ध

#### साहित्यिकोंसे

'सम विभागः कहित है। "यं संविभागं भगवा अवण्णी।" लेकिन यह वुद्ध भगवान् की वात थी, ऐसा नहीं है। उनके पहले भी यह वात बेदों में आया हो। बेदों में भाप्यकारों ने लिखा है कि 'दानम् समिवभागः' दान माने सतत देते ही रहाना चाहिए। आज तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन भगवान् ने हमें हाथ दिये है देने के लिए। "हाथ दिये कर दान रें"-हाथ छीनने के लिए नहीं दिये है। छीनने के लिए तो दॉत और नाख्न काफी हैं। इसलिए अगर हाथों से छीनने का काम लिया जाय, तो भगवान, अगले जनमों में हमें चतुष्पाद प्राणी वनायेगा। इसलिए हाथ तो भगवान, की वहुत वड़ी और पवित्र देन हैं।

"दानेन पाणिर्नतुकंकणेन।" हाथ की शोभा दान से है, कंकण े से नहीं। इसका मतलब है कि संघह में हाथ की शोभा नहीं है। देने में ही शोमा है। इसलिए सतत देते रहना चाहिए। गीता ने कहा है कि यज्ञ, दान और तप, यह त्रि-विपयितया सतत चलनी चाहिए। दान का मतल्य 'डोनेशन' नहीं है । दान का मतलब है, धर्म । हिन्दुस्तान में 'दान करें।' के बदले 'धर्म करो' भी कहा जाता है । माने, धर्म और दान पर्यायवाची शन्द हैं। आज उम शन्द का कुछ दूसरा अर्थ रूढ हो गया है। परन्तु यह शब्द कमजोर नहीं है 1 वैसे आज तो कितने ही अच्छे ग्रव्दों को विगाडा गया है; जैसे, वैराग्य । कहते हैं कि किसीको बीबी पर कोघ आया, तो वह घर छोड़कर निकल और उसको वैराम्य हो गया। लेकिन यह भी भरा वराम्य का कोई लक्षण है १ इस तरह हमने शब्दो को अष्ट किया है। लेकिन हमारे पाम जो अच्छे से-अच्छे ब्रब्ट है, वे हमारे शस्त्र है। उनकी हम नहीं खोर्येंगे। दान का मतस्य है, अपने पास जो कुछ है, वह देना और यज का मतरुव है कि अपने पास जो कुछ है उसे छोड़ना, उसका त्याग फरना । यज और टान—ये दोनों प्रक्रियाएँ समाज में चळती रहनी चाटिए ।